DEC 1956 BUDDHA DHARAM KE 2500 VARSH

(HIMDI)



IGNCA

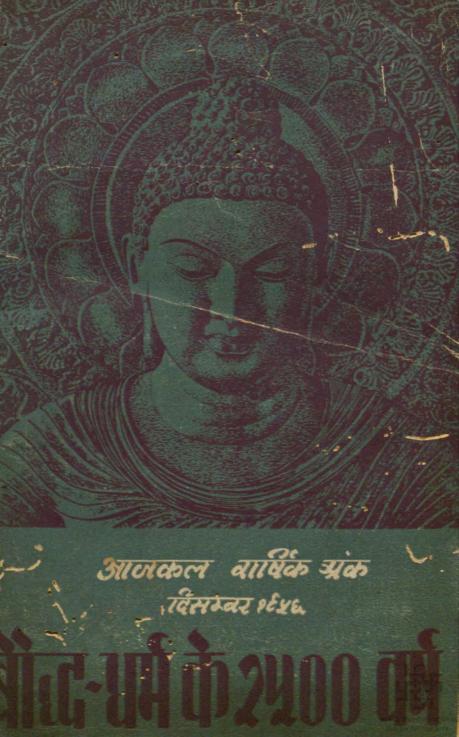

# प्रसारिका

श्रमेरिका में हर दूसरे श्रादमी के पास रेडियो होता है। यूरोप में हर छठे व्यक्ति के पास रेडियो है, जबिक एशिया में हर पश्चासीयाँ व्यक्ति ही रेडियो रखता है। परन्तु भारत में हर दो ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास रेडियो है, नौ सी श्रद्धानवे ऐसे हैं जिनके पास रेडियो नहीं है। श्रगर श्रापके पास रेडियो नहीं है श्रीर जब तक श्राप इस कमी को दूर नहीं कर सकते, रेडियो से हिन्दी में प्रसारित होने वाली स्थायी महत्त्व की चीजें श्राप 'प्रसारिका' से प्राप्त कीजिए।

'प्रिरेसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संप्रह है। उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संप्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है।

नोट—प्रसारिका के पहले दो श्रंक 'रेडियो संग्रह' नाम से प्रकाशित हुए हैं

> पन्लिकेशन्स डिवीज़न स्रोल्ड सेकेटेरियट, द्विर्छी-८



#### "श्राजकल" का वार्षिक श्रंक दिसम्बर १९५६

# "बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष"

मुख्य सम्पादक

भूमिका लेखक सर्वपक्ली राधाकृष्णुन

मूल्य ३) रुपये



HO HIG

पिंदलकेशन्स डिवोजन, चोन्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-ट





(0)

### दिसम्बर् १६५६

सम्यादक मगडल :

294.3 AJA

505

बनारसीदास चतुर्वेदी नगेन्द्र मोहन राव चन्द्रगुप्त विद्यालंकार (मन्त्री)

S-13280

अस्यावक सम्यादक वीरेन्द्र कुमार त्यागी

नार्षिक मूल्य—६ रुपये, एक डावरं या नौ शिविन एक प्रति—बाठ बाने, एक सेंट या नौ पेंस्

पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओन्ड सेकेटेरियट, दिल्ली-द



## रामतीर्थ बाह्यी तेल

(स्पेशल नं० १)

**आयुर्वेदिक औषधि** (राजिस्टर्ड)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढ़ी निद्धा आती है तथा बाल काले होते हैं। आँखों में डालने से आँखों की रोशनी बढ़ती है।



कान में डालने से कान के सब रोग मिटते हैं। गंजापन दूर होता है। सब ऋतुओं में उपयोगी।

कीमत: -- बड़ी शीशी २।।), छोटी शीशी २) रु० प्रत्येक स्थान पर मिलता है।

४।। 三) का मनी ऑर्डर बड़ी शीशी के लिए तथा ३।।। 三) का मनी ऑर्डर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) भेजें।

नीचे पते पर प्रातः ७॥ बजे से ६॥ तक श्रीर सायंकाल ६ से ७॥ बजे तक योग की कचाएँ नियमित रूप से (रिववार की खुट्टी) लगती हैं। स्वस्थ बनने भौर ठीक रहने के लिए हमारा श्राकर्षक मानचित्र मंगाइये, जिसमें योग के श्रासन दिलाये गए हैं श्रीर जो एक रुपया चौदह श्राने मिलने पर भेज दिया जाएगा। घर पर इन श्रासनों को बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

#### श्री रामतीर्थ योगाश्रम

(दादर सेयट्रल रेलवे)

वस्बई १४ "शस्स :—PRANAYAM" DADAR BOMBAY



• EXCELLENT PERFORMANCE • CHARMING CABINETS
CONTACT YOUR NEAREST AUTHORISED DEALER



Sole Agents un India

ORIENTAL RADIO CORPN.

Head Office: VARMA BUILDING 12/4, DAG EXTENTION NEW DELHA

MEW DELHI

BOMBAY 5. NEW QUEERS ROAD. (OPR OPERA HOUSE)

MADRAS

CALCUTTA GANDHI HOUSE P- 34, MISSION ROW EXTN



婚

Indira Gandhi Nationa Centre for the Aria

#### बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष

#### विषय सूची

लखक

भूमिका

सर्वपक्ली राधाकृष्णन

पृष्ठ संख्या

पद्दला अध्याय

बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ तथा बुद्ध चरित पी॰ एतः वैद्य सी॰ बी॰ जोशी 20

द्सरा श्रध्याय

चार बौद्ध परिषदें प्रथम परिषद दूसरी परिषद तीसरी परिषद चौथी परिषद भिच्न जिनानन्द

२म

तीसरा अध्याय अशोक और बौद्ध-धम का विस्तार

> मारत
> मध्य पशिया और चीन
> कोरिया और जापान
> तिञ्चत और लहास क नेपाल

पी० वी० वापट, पी० सी० वागची, जे० एन० ताकासाकी, वी० वी० गोखबे, श्रार० सी० मजूमदार 35



वर्मी मलब द्वीप स्थाम काम्बुज चम्पा इयदोनेशिया

अशोक का साम्राज्य (मानचित्र) पृ॰ संस्था १६ के सामने

चौथाँ अध्याय बौद्ध-धर्म की प्रधान शास्ताएँ और सम्प्रदाय

भारत (स्थितरवादिन अथवा
भरतादिन, महीशासक,
सवाँस्तिवादिन, हैमावत,
वारिसपुत्रीय, भर्मगुप्तिक,
कास्यपीय, सौत्रान्तिक,
महासंधिक, बहुअतीय,
चैस्यक, माध्यमिक,
बोगाचार)
उत्तर के देश: तिब्बत,
नेपाल, चीन
(ध्यानशाखा, निपन-ताई मत)
जापान (तैन्दाई पंथ,
खेन बौद्ध-भर्म, निचिरेन पन्थ)
दिविया के देश: श्रीलंका,
वर्मी, वाईले यह, कुन्नोडिया

बनुकूल चन्द्र बैनर्जी, वी॰ बी॰ '' गोखले, जी॰ एच॰ सासाकी, जे॰ एन॰ ताकासाकी, पी॰ बी॰ बापट

पाँचवाँ भव्याव बीद्ध साहित्य नहावस्त्र, निदानकथा, पालि सुत्त पिटक,

पी॰ बी॰ बापट, नृतिनाच दस



Centre for the Arts

वन्यपद, संस्कृत सङ्ग्री पुगडरीक, विनय पिटक

क्रा अध्याव

बौद्ध शिच्या

135

भिद्ध-प्रशिवण. विषापीठों के कप में विद्वार, विद्वार विद्व विद्यालयः नालन्दा और बलमी, विकसशीला, जगहत भौर भोदन्तपुरी

वुद सम्बन्धी चित्रावित (१६ पृष्ठ)

प्र० सं० १३६ और १३७ के बीच

सातवाँ अध्याय अशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

भारत

शासक: मिनान्दर. कनिष्क, इधे पालि अन्यकार : नागसेन. उद्भवत्त, उद्योग.

**भव्यपास** 

संस्कृत अन्यकार :

बरवधोष, नागार्जुं न, उदपालित, भावविवेक,

यसंग, बसुबन्धु, विख्नाग

यमेकी लि

विव्यत : आचार्य दीपशंकर-

भीवान

चीन : कुमारबीव,

परमार्थ, बोधिवमै,

भरतसिंह उपाध्याय, बानन्द कीरास्यायन, राहुल सांकृत्यायन, जी॰ एच॰ सासाकी, ले॰ पन • वाकासाकी

बुधान ब्बांग, बोधि हिन जापान : कुकई, शिनरन, डोजैन, निचिरेन

बाठवाँ बध्याव चीनी यात्री फाइवान, युव्रान-'खांग, इ-स्सिंग

के॰ ए॰ नीलकवड शास्त्री

123

नौर्वे बच्चाय बौद्ध कला का संद्विप्त पर्यवेद्या

टी॰ एन॰ रामचन्द्रन सो॰ शिवराम मृतिं 144

दसर्वे भध्याय बौद्ध महत्त्व के स्थान

एस॰ के॰ सरस्वती बी॰ बी॰ विस्कखकर

₹•\$

यारहवाँ अध्याय बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

एन० पेट्यास्वामी शास्त्री अनागारिक गोविन्द ९च० वी० गुज्यर

538

गरहवाँ मध्याव बौद्ध-धर्म श्रौर ख्राधुनिक संसार

भिष्ठ संबर्धित बी॰ वाजिसिंह 458

तेरहर्वे अभ्याव सिंहावलोकन परिशिष्ट

पी॰ बो॰ बापट

.....

Indi Sandh tion;

## *भूमिका*

W-11 12 4 10-50

त्रानेक देशों में ईसापूर्व जुड़ी सदी आध्यात्मक त्रसन्तोष और बौद्धिक खजबली के लिए प्रसिद्ध है। चीन में खाओ-स्ते और कन्प्यूशियस हुए, यूनान में परमेनाइडीस और एम्पेडोक्स, ईरान में ज़रथुख, और भारत में महावीर और खद । इसी समय में कई विख्यात आचार्य और चिंतक हुए, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ लिखीं और उसे आगे बढ़ाया तथा नए इष्टिकोण विकसित किए।

वैशाल मास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण घटनाओं से सम्बद्ध है—जन्म, संबोधि-प्राप्ति, परिनिर्वाण । बौद्धों के वर्ष-पत्रक में यह सबसे पवित्र दिन है । थेरवाद बौद्ध-मत के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाण १४४ ईसापूर्व में हुआ । यद्यपि बौद्ध-मत के विभिन्न निकाय विभिन्न प्रकार की काल गणाना मानते हैं, फिर भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की ढाई हज़ारवीं पुराय-तिथि वे सब मई १४४६ ईस्वी की पूर्णिमा को ही मानते हैं । इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्ध-मत की कहानी का संचिष्ठ खेला है ।

बद्ध के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं। कपिखवस्तु के एक छोटे से राजा का वह पुत्र था, विजास श्रीर ऐश्वर्य में वह पजा, थशोधरा से उसका विवाह हुआ, उसके राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ, श्रीर जब तक संसार के दुः ज उससे जिपे हुए थे, उसने सुरचित जीवन विताया। चार बार जब वह राजमहत्व से बाहर गथा, श्रमुश्रुति यही कहती है कि, उसे एक जरा-जीवा श्रादमी मिला श्रीर उसे श्रमुभव हुआ कि वह भी बुढ़ापे का शिकार हो सकता है; उसे एक बीमार श्रादमी मिला श्रीर उसे लगा कि वह भी बीमार पड़ सकता है; उसे एक श्रव दिखाई दिया और उसे लगा कि सत्यु का वह भी प्रास बनेगा; श्रीर उसे एक सन्यासी मिला, जिसका चेहरा शान्त था श्रीर जिसने धर्म के गुद्ध सत्य को पाने वालों का परम्परित रास्ता अपनाया

बोचगया उत्कीर्य लेख में ४४४ इंसापूर्व परिनिर्वाण की तिथि दी वर्ष है।

हुआ था। बुद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्यासी का मार्ग अपनाकर वह भी बरा, रोग, मृत्यु से छुटकारा पायेगा। उस वैरागी ने बुद्ध से कहा :

"नर-पु'गव जन्म-मृत्यु भीतः श्रमणः प्रव्रजितोस्मि मोच हेतोः।" (मैं श्रमण हूँ, एक संन्यासी हूँ, जिसने जन्म और मरण के दर से, मोच

पाने के हेतु, प्रवज्या प्रह्म की है।)

इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न, जीवन के ऐहिक सुखों से विहीन, पवित्र पुरुष के दर्शन से बुद्ध का विश्वास और भी दह हो गया कि मनुष्य के लिए डचित्र आदर्श धर्म पालन ही है। बुद्ध ने संसार तजने का खीर धार्मिक जीवन में अपने आप को लगा देने का निरचय किया। उसने घर द्योदा, पुत्र और परनी को झोड़ा, एक भिन्नु के वस्त्र और दिनचर्या अपनायी, और वह मनुष्य के दुःस पर विचार करने के लिए जंगल में एकान्त में गया । वह इस दुःख का कारण और दुःख को दूर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने झः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों के अध्ययन में बिताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, इस षाशा से कि शरीर को पीवित करके वह सस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। परन्तु उसकी श्ववस्था मरगासन्न हो गई त्रौर उसे जिस ज्ञान की खोज थी वह उसे न मिल सका। इसने संन्यास-मार्ग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, निरंजना नदी के जल में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुई खीर प्रहण की : 'नायम् बात्मा बलहीनेन लम्यः ।' शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर उसने बोधिनुष के नीचे सात सप्ताह विवाये, गहन और प्रगाद एकाप्रवा की श्रवस्था में। एक रात को, अरुखोदव से पहले उसकी बोध-इष्टि जागृत हुई और उसे पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हुई । इस सम्बोधि-प्राप्ति के बाद बुद्ध अपना उक्लेख तथागत या तृतीय पुरुष सर्वनाम से करने लगे। तथागत का अर्थ है वह जो सस्य तक पहुँचा है। इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता था और उसने कहा-"मैं वाराणसी जाऊँगा । वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँमा जो सारे संसार को ज्योति देगा। में वाराणसी जाकर वह दुन्दुभी बजाइँगा कि जिससे मानव-जाित जागृत होगी। में बनारस जाऊँगा श्रीर वहाँ सदम का प्रचार करूँगा।" "सुनो, मिक्सुश्रो! मैंने बन बमरत्व पा लिया। बन मैं उसे तुम्हें हूँगा। मैं धर्म का प्रचार करूँगा।" वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सैंकड़ों के जीवन को खुआ, चाहे वे ज़ोटे हों या बदे, राजा हों या रंक। वे सब उसके महान व्यक्तित्व के नादू है

१. अश्वयोग : नुद्धचरित, ४, १७।

प्रभावित हुए । उसने पैताकोस वर्षों तक दान की महिमा सिखाबी, त्याग का आनन्द सिखाया, सरतता और समानता की आवश्यकता सिखायी।

श्वस्ती वर्ष की श्रायु में वह कुशीनगर जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाख हुआ। अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ वैशाली के सुन्दर नगर से विदा लेते हुए, वह पास की एक झोटी पहाड़ी पर गया और उसने बहुत से चैत्य-मिन्दरों श्रीर विहारों वाले दरय को देख कर, भानन्द से कहा—"चित्रम् जम्बुद्वीपम्, मनोरमम् जीवितम् मनुष्याणाम्" (भारत चित्रमय श्रीर समृद्ध है, यहाँ मनुष्य का जीवन मनोरम श्रीर काम्य है)। हिरस्यवती नदी के किनारे एक शालवृष्टों का कुंज है, जहाँ दो वृष्टों के बीच में बुद्ध ने अपने लिए एक श्रीया बनाई। उसका शिष्य आनन्द बहुत श्रीयक श्रोक करने लगा। उसे सांत्वना देते हुए बुद्ध ने कहा—"आनन्द, रोश्रो मत, श्रोक मत करो। मनुष्य को जो भी प्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विद्या होना ही पड़ता है। यह कैसे हो सकता है कि जिसका जन्म हुआ है, जो श्रीस्थरता का विषय है, वह समाण्य न हो। यह हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे—"श्रव हमारा कोई ग्रुक न रहा।" ऐसा न सोचो, श्रो श्रानन्द, जो सद्दर्भ के उपदेश मैंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे ग्रुक हैं।" उसने दुवारा कहा—

हंद दानी भिक्खवे आमन्त्यामि वो वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेय' ति

(इसिंजप्, मैं तुम्हें कहता हूँ, यो भिक्खुयो ! सब वस्तुएँ नाशधर्मी हैं, इसिंजप् अप्रमादयुक्त होकर अपना निर्वाण स्वयम् प्राप्त करो ।)

बुद के ये अन्तिम शब्द थे। उसकी आत्मा रहस्यमयी निमग्नता की गहराई में हुव गई और जब वह उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ सब विचार, सब अनुवीध विलीन हो जाता है, जब व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब उसे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ।

बुद के जीवन में दो पच हैं: वैयक्तिक और सामाजिक। जो सुपरिचित बुद-मितिमा है वह एक तपस्यारत, एकाम्र और अन्तमुं ख साधु की, योगी की, प्रतिमा है, जो कि बान्तिरिक समाधि के आनन्द में लीन है। यही परम्परा थेरवाद बौद-धर्म और सशोक के धर्म-प्रचारकों से सम्बद्ध है। उनके जिए बुद एक मनुष्य है, देवता नहीं, एक गुरु है उद्धारकची नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहलू भी है, जंहाँ कि वह मनुष्यमात्र के दुःख से पीड़ित जीवन में प्रवेश करना, उनके कच्छों का निदान करना और 'महुजनहिताय' अपना सन्देश प्रस्त करना बाहता है। मानवमात्र के प्रति कक्या पर आश्रित एक दूसरी परम्परा उत्तर भारत में कुषायों (७० से ४८० ईस्वी) श्रीर गुप्त-वंश (३२०-६४० ईस्वी) के काल में फूली-फली। उसने मुक्ति का श्रादर्श, श्रद्धा का श्रनुशासन श्रीर विश्व-सेवा का मार्ग सब के लिए विकसित किया। पहली परम्परा श्रीलंका, वर्मा श्रीर थाई देश में प्रचित्तत हुई श्रीर दूसरी नेपाल, तिब्बत, कोरिया, चोन श्रीर जापान में।

बीद-धर्म के सब रूप इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध ही संस्थापक या, उसने विचार-संघर्ष किया और जब वह बोधिवृष्ट के नीचे बैठा था तब उसे सम्बोधि-ग्राप्ति हुई, और उसने इस दुःखमय जगत से परे का अमर मार्ग दिखाया। जो इस मुक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ही उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के दृष्टिकोण और अभिन्यंजना की विविध विभिन्नताओं में अन्तिनिहित मौलिक एकता है। बौद्ध-धर्म भारत से बाहर दुनिया के और हिस्सों में जैसे जैसे फैबा, ये विभिन्नताएँ बढ़ती गई।

सभी घर्मों का सार है मानव-स्वभाव में परिवर्तन । हिन्दू ग्रीर बौद्ध-धर्मी का मुख्य सिद्धान्त है "द्वितीय जन्म" । मनुष्य इकाई नहीं है, परन्तु धनेकता का युंज है। वह सुषुष्त है, वह स्वयंचालित है। वह भीतर से असंतुलित है। इसे जागना चाहिए, एक होना चाहिए, अपने आप से संशित्तच्य और मुक्त होना चाहिए। यूनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में इस परिवर्तन को ध्वनित किया था। मनुष्य की करपना एक बीज से की जाती है जो कि बीज के नाते मर जाएगा, परन्तु बीज से भिन्न पीधे के रूप में जो पुनर्जीवित होगा। गेहूँ की दो ही सम्भावनाएँ हैं: या जो वह पिसकर भाटा वन जाए और रोटी का रूप जे जे या उसे फिर से वो दिया जाए कि जिस से अंकुरित होकर वह फिर पौधा वन जाए, और एक के सी दाने पैदा हों। सेंट पाल ने "ईसा के पुनरुत्यान" के वर्णन में इस करपना का प्रयोग किया है, "ब्रो मूर्ख, जो तुम बोते हो, वह मरे बिना फिर से नहीं श्रंकुराता।" "जो एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में बोया या गाइन जाता है, वह एक बाध्यात्मिक वस्तु के रूप में जाग उठता है।" जो परिवर्तन है, वह केवल वस्तुगत रूपांवर है। मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं है। वह ऐसी सत्ता है जो अपने आपको बदल सकती है, जो पुनः जन्म के सकती है। यह परिवर्तन घटित करना, पुनः जन्म खेने के खिए, जागरित होने के खिए यस्न करना बौद-धर्म की भाँति सभी धर्मों का ध्येय है।

हमारा काल के अधीन होना, संसार के बन्धन में रहना, अविद्या के कारण-है, अचेतनता के कारण है, जिससे तृष्णा, वंचना, आसत पैदा होते हैं। अज्ञान और आसमित इंदिपानुभव के जीवन का सार है। अविद्या से हमें विद्या-बोधि और प्रकाश की ओर उठना है। जब हमें "विषस्तना" होगी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी, तब हमें समता या अखयड शांति मिलेगी। इन सब बातों में, बुद्ध ने श्वास्तिक ज्ञान पर आधारित निश्चिति विषयक वैदिक कसोटी को अपनाया है, और यह वास्तिवक ज्ञान, प्रत्यच अनुभव, निश्चिति विषयक प्रदेयच बौद्धिक अन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता है। वत्था-भूता-ज्ञान-द्रस्तना।

बुद्ध यह नहीं समझता था कि वह एक नया धर्म चोषित कर रहा है। वह जन्म, विकास धौर मृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-धार्य सम्यता के पुराने धादशों को एक नई धर्य-महत्ता के साथ उपस्थित कर रहा था: "अतः, मिन्छुधो, मैंने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्रचीन मार्ग जो कि पुरानत काल के 'पूर्य-जागरितों द्वारा अपनाया गया था''' उसी मार्ग पर मैं चला और उस पर चलते हुए मुक्ते कई क्वों का रहस्य मिला। वही मैंने भिच्छभों, भिच्छियों, नर-नारियों, और दूसरे सर्वसाधारण अनुवाधियों को बताया। अतः, आवुसों, इसी प्रकार यह ब्रह्म-चिंतन, ब्रह्मचर्य जो कि इतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुपरिचित हुआ, लोकप्रिय बना, संचेप में, देवताधों और मनुष्यों के लिए अच्छी तरह प्रकार किया गया।"

धार्मिक भारत की टोइ अनुजनीय सुरजा, अभय, मोच, निर्वाण के जिए रही है। मनुष्य के जिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से अपर उठाने का यरन करे, इंद्रियसंवेदना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मरण और स्थूल ऐहिकता के बन्धनों से आरमा की मुक्ति हो, बाझ अन्धकार को तोड़कर वह प्रकाश और चिन्मयता के जगत में प्रवेश करे। बुद्ध ज्ञान अथवा बोधि के परम प्रकाश हारा एक नथे आध्यात्मक अस्तित्व की प्राप्ति का आदशं चाहता है: ''परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे ऊँचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न तो बुद्धापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु, न चिताएँ हैं और जिसमें कोई युनः युनः किया न हो।''

पदे तु यस्मिन् न जरार्न भीर्नरुङ् न जन्म नैवोपरमे न चाधयः तमेव मन्ये पुरुषार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया।

बुद्ध ऐसा आध्यात्मिक अनुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वार्थ-भावना नष्ट हो जाए और उसके साथ ही साथ भय और वासना भी। वह परम आन्तरिक



१. संयुत्त निकाय।

२. अर्बधोष : बुद्धवस्ति, ११. ५६ ।

शांति की मनोदशा है। जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि बाध्यात्मिक स्वतन्त्रता पा ली गई है, एक ऐसी दशा जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका श्रनुभव किया हो। वह श्रवस्था स्वर्ग का वह जीवन नहीं है जहाँ कि देवता बसते हैं : "यदि दूसरे मतवादों के यती या साधु तुमसे कहें कि दूसरे स्वर्गीय जगत में जाने के जिए विरक्त गौतम के कहने पर यह तुम साधु-जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म श्रीर क्रोध श्राना चाहिए।" जिस प्रकार उपनिषद बहा लोक के जीवन से मोच को भिन्न मानती हैं, बुद भी निर्देश करते हैं कि देवता प्रकट जगत में होते हैं श्रीर इसलिए उन्हें परम निरपेच नहीं कहना चाहिए। बस्तित्व और धनस्तित्त्व दोनों सापेच हैं। जो वस्तुतः निरपेष है वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है। मुक्त बुद्ध की अवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह अदृश्य, परम कांतिमान और शास्वत है। देवताओं से भी ऊँचा एक तत्व है, जो परमोश्च है। यह परम तत्त्व उदान में धजात, धभूत, अकत, असंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है, जिसे 'न इति', 'न इति' कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथार्थ के बारे में चरम दृष्टिकोण अपनाया, परन्तु ईश्वरवादी दृष्टिकोण नहीं। उसने अनुभव किया कि कई लोग यह विश्वास रखकर कि ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कर्म से बचते हैं। वे यह मूल जाते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि एक आन्तरिक विकास है। बव सुशिचित लोग अनिर्वचनीय के विषय में न्यर्थ के अनुमानों में निमम्न थे, अशिचित बोग भगवान को ऐसी शक्ति सममते ये जिस जाद-टोने या भत्तसिद्धि से वश में किया जा सकता है। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें चमा कर ही देते हैं, फिर हम बादे कैसे भी जिएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वसाधारण धर्माचार के इस बज्ञान बौर अन्धविरवास, इस भय झौर धातंक के विरुद्ध वुद्ध ने विद्रोह किया। साथ ही, इरवरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृद्य व्यसिहण्युता से भर जाता है। इस तरह की सैद्धान्तिक रूढ़िवादिता और कट्टरपन ने दुनिया में हुःस, अन्याय, संबर्ष, अपराध और चुखा दी फैलाई है।

दुनिया को संसार यानी एक अनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कर्म का नियम जागू है, सभी भारतीय धर्मों में एक-सा है, चाहे वह हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिख हों। कुछ भी स्थिर नहीं है, देवी-देवता तक भी नहीं। मृत्यु भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वह नये जीवन को कवित्ति करेगी। एक ही जीवन में व्यक्ति का आवर्ष — उसकी अनन्तकालीन नियति निर्णीत नहीं कर सकता। बुद्ध नियतिवाद नहीं मानता। वह यह नहीं कहता कि मनुष्य का अपने भविष्यत् पर कोई अधिकार नहीं। वह

अपना भविष्य निर्यात कर सकता है, चहुँत बन सकता है, निर्वाय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कठोर जीवन का पक्षा प्रचारक था। हमारा बाद्श है काल पर विजय प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना और यह कार्य उस नैतिक मार्ग पर चलने से हो सकता है जिससे प्रकाश प्राप्त होता है।

बुद्ध एक अपरिवर्तनीय धारमन की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि धारमन ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे विचारों और कर्मों से बनाई जा सकती है फिर भी उसे बात्मन् को मानकर ही चलना पड़ता है। जब कि कमें, वस्तु जगत, श्रस्तित्व जगत श्रीर कालसापेच जगत से सम्बद्ध है, निर्वाण श्वारम की, श्रन्तर्वम की मुक्ति का रूप प्रहण करता है। इस अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर, अलग, स्थित हो सकते हैं। हमें उस शून्य का, जगत की श्रसारता का श्रनुभव होता है, तभी हम उससे परे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ट अस्तित्व से बाहर स्थित होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रकार की सुली पर चढ़ने, पीड़ादायक सर्वनाश तथा परिवर्तन और मृत्यु के नियमों से चालित समस्त इंडियसंवेश श्रस्तित्व की कटु शून्यता का अनुभव होना : मरणान्तम् हि जीवितम् । हम घोर निराशा की गहराई से पुकारते हैं : मृत्योर्मामृतंगमय । इस मृत्यु के शरीर से मुक्ते कीन बचायेगा ? यदि मृत्यु सब कुछ नहीं है, यदि शून्यता सब कुछ नहीं है, तो मृत्यु के बाद कुछ है जो जीवित रहता है, यद्यपि वह वर्णनातीत है। यह 'बाह्मनु' निरपेच है तथा शरीर, संवेदना, इंद्रियनोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब अस्थिर, परिवर्तनीय और वस्वदीन चीज़ों से परे हैं। जब न्यक्ति यह जान जाता है कि जो कह अस्थिर है वह दुखद है, तब वह उससे विरक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है। इससे पहले यह अनिवार्य है कि 'आत्मन्' की कोई उचतर चेतना या ऐसी ही कोई अनुभूति हो: "अत्तेन वा अत्तनीयेन" । यह आत्मन् ही आदिम मौजिक 'स्व' है, जो निरपेच है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति और शक्ति देता है। यह 'स्व' न सो शरीर है, न संवेदना, न चेतना इत्यादि । परन्त इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आत्म-तत्त्व है ही नहीं। 'आत्मन्' या 'स्व' का एक भाव-तत्व ग्रहंकार ही नहीं है, यद्यपि यही एक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता है। हमारे आत्म का एक दूसरा पहलू है, जो हमें निर्वाण-प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध जब हमें परिश्रमशील होने को कहता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कहता है, तुव वह उस मान्तरिक तत्त्व की धोर निर्देश कर रहा है, जो घटनाधों के प्रवाह



१. मिन्द्रय-निकाय, २६।

में वह नहीं जाता, जो बाह्य परिस्थितियों द्वारा संचालित नहीं होता, जो समाज के ब्राक्रमण से अपने ब्रापको बचाता है, जो मानवी मतवादों के ब्रागे अपने आपको सुका नहीं देता, परन्तु अपने अधिकारों को बड़ी सावधानी से सुरचित रखता है। जो सम्बोधियास है वह मुक्त है, वह सारे बन्धन तोड़ चुका है। बिरक्त वह हैं जिसने अपने उपर संयम पाप्त किया है, "जिसका अपने हृदय पर अधिकार है, और जो स्वयं अपने हृद्य के अधिकार में नहीं है।" े बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो वह अनस्तित्व में विलीन नहीं हो गया। वह नष्ट नहीं हुन्ना, उसकी वासनाएँ और इच्छाएँ नष्ट हुई । अब वह उन गलत धारणाओं और स्वार्थी इच्छाओं से परिचालित नहीं होगा, जो सामान्यतः व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने आपको उन गुयों से मुक्त अनुभव करता है जो किसी न्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह हुन्हों की दुनिया से दूर हो गया है। "जो विचार वह चाहता है, वही विचार वह मन में बायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं बायेगा।" बुद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे प्रज्ञा का श्रनुसरण श्रीर करुणा का पालन किया जाए। हम को मत मानते हैं, जो बिल्ले चिपका बेते हैं या जो नारे लगाते हैं, उनसे हमारा निर्याय नहीं होगा, परन्तु हमारे त्याग के कार्य से श्रीर आतृ-भाव से इम जाने जाएँगे। मनुष्य निर्वेख है, जरा, रोग और खुल्यु का शिकार है। अपने अज्ञान और अहं कार में वह रोगियों, बृद्धों और मृतकों से वृशा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी रोगी, बृद्ध या मृत व्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वह अपने विति अन्याय करता है। हमें लेंगड़ाने वाले या ठोकर खाकर सड़क पर चलने वाले के दोष नहीं देखने चाहिएँ, क्योंकि इम नहीं जानते कि उसने कौन-से जूते पहने हैं बा कौन-से बोम उसने उठाये हैं। 3 यदि हम यह जान जाएँ कि दुःख का कारण क्या है, को हम सब दुखियारों के भाई बन जाएँगे।

वौद्ध-धर्म कोई नया या स्वतन्त्र धर्म वन कर शुरू नहीं हुआ। वह एक अधिक पुराने हिन्दू धर्म को ही शाखा था, इसे कदाचित् हिन्दू धर्म से टूटी हुई या एक विद्रोही विचारधारा ही समभना चाहिए। जिस धर्म को धरोहर के रूप में उसने पाया उसके अध्यास्म और शीखाचार की मौजिक वालों को मानते हुए, बुद्ध ने उस समय प्रचित्तत कई आचारों का विरोध किया। वैदिक कर्मकायद को वह नहीं मानता था।

रे. बद्दाचंतुलसीकाष्ठं, त्रिपुंट्ं अस्मधारणं वात्रा स्नानानि होमारच जपाः वा देवदर्शनं न पते पुनन्ति मनुजं यथा भूतहिते रतिः।



१ मजिमम-निकाय, ३२। २. अंगुत्तर ४, २४, मजिमम, २०।

जब उसे कहा गया कि वह कुछ श्राचार माने, तो उसने कहा, "शौर श्राप कहते हो कि धर्म के नाम पर मैं श्रपने परिवार में प्रचित्तत वे यज्ञ-यागादि वतोत्सव करूँ जिनसे इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन है कि मैं इन बजों को नहीं मानता, क्योंकि मैं उस तरह के सुख की विक्कुल परवाह नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर मिलता हो।"

यह सच है कि उपनिषदों में जिस श्राध्यात्मिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसकी श्रपेका यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कर्मकारत को कम महस्व दिवा गया है, परन्तु उपनिषदों ने उस तरह से उसका विरोध नहीं किया जैसे बुद्धने किया । बुद्ध का प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक श्राचारों में सुधार करना श्रौर मौतिक सिद्धान्तों की श्रोर जौटना । वे सब जो हिन्दू धर्म के मूल ढांचे को कायम रखना चाहते हैं श्रौर जो यह प्रयत्न करते हैं कि उसे जागृत सद्दर्शद्ध की पुकार के श्रनुकूल बनाया जाए, वे श्रवतार माने जाते हैं । हिन्दुओं का यह एक सर्वमान्य विश्वास है कि परमेश्वर ने मानव-जाति के कल्याया के जिये विष्णु के रूप में विभिन्न रूप धारय किये । बुद्ध को इसीतिए श्रवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय विशेखां से श्रौर मिथ्याचारों से मुक्त किया श्रौर उनके धर्म में जो बुराइयाँ धुस श्राई थी उन्हें दूर करके पवित्र बनाया । यह श्रवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार-बार सुधार करके हमारे पूर्वजों के धर्म को कायम रखने में सहायक होता है । पुराखों में बुद्ध को विष्णु का नवम श्रवतार माना गया है ।

जयदेव की गीतगोविंद वाली अष्टपदी में विभिन्न अवतारों का उक्लेख है और उसमें बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है, और उसका बंद कारण बताया गया है कि "श्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पशुधात होता था, ओ सदय-इदय ! तुमने उसकी निन्दा की। श्रो देशव, जी तुम श्रव बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, तुम्हारी जय हो।"

निर्दास यज्ञविधेर श्रहह श्रुतिजातम् सदय-हृदय, दर्शित पशुघातम् केशव-धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे !

भाष्यकार ने लिखा है :

२. इद्वचरित, ११,६४। यदात्य चापिष्टपत्नां कुंग्रोचितं कुरुश्य धर्माय मसकियाम् इति । नमो मस्त्रेभ्यो न हि कामये सुस्तं परस्य दुक्ख-क्रियया यदिष्यते ॥

"यज्ञस्य-विधान-बोधकं वेद समृहं निन्दिस, न तु सर्वम् इति अर्थः" (ब्रद्ध सारी श्रुति की निन्दा नहीं करता, परन्तु देवल यज्ञ वाले भाग की ही बुराई करता है।)

जयदेव अगले पद में दशावतारों का संचित वृत्तान्त देता है :

"जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को श्रापनी पीठ पर घारण किया, पृथ्वी को ऊपर उठा लिया, दैत्यों का विदारण किया, राचसों को नष्ट किया, बली को नीचे दवाया, चित्रयों की शक्ति को तीड़ा, रावण को जीता, हल चलाया, करुणा को फैलाया, म्लेच्छों पर भी जो हावी हो गया, श्रो ऐसे. दशावतार घारण करने वाले इच्छा ! तुम्हें प्रणाम है !"

वेदं उद्धरते. जगन् निवहते, भूगोलमुद्धिश्रते, देत्यं दारयते, वर्लि चलयते, चत्र चयम् कुर्वते, पोलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छं मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः, कारुण्यं कुनामातन्वते बुद्ध-रूपेण विस्तारयते।

बुद ने दिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ श्राचारों को शुद करने के जिए किया। वह नष्ट करने के जिए नहीं, परन्तु अपूर्ण को पूर्ण बनाने के जिए पृथ्वी पर श्राया। बुद हमारे जिए, इस देश में, हमारी धार्मिक परम्परा का एक श्रजीकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत-भूमि पर श्रपने श्रमिट पद-चिन्ह छोदे। इस देश की श्रपनी सारी श्रादतों और रूढ़ियों के शावजूद देश की श्रापमा पर बुद की छाप है। दुनिया के दूसरे देशों में उनकी श्रपनी-श्रपनी परम्पराओं के श्रादुसार बुद के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए। परन्तु यहाँ बुद के श्रपने वर में उसकी श्रिचा हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई और उसका श्रावश्यक श्रंग बन गई। बुद द्वारा ब्राह्मण श्रीर श्रमण एक से माने गये, और यह दोनों परम्पराण धीरे-धीरे धुज-मिल गई। यह कहा जा सकता है कि बुद ही श्राष्ट्रनिक हिन्दुत्व का निर्माता है।

कभी-कभी, अनन्त बार झँधेरे में टटोजने पर मानव-जाति अपना निर्माण करती है, अपने अस्तित्व की सार्थकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती है, और फिर धीरे-धीरे विजयन की प्रक्रिया में खो जाती है। बुद्ध बाहता था कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मनुष्य विकसित हो, जो सब पूर्व-मान्यताओं से स्वतन्त्र हो, जो अपना भविष्य स्वयम् बनाये, जो अपना दीपक स्वयम् वने (अन्तरीप)। उसका बाद मानव-जाति और राष्ट्रीय सीमहकों से परे था। आज दुनिया के सभी मामलों में जो श्रव्यवस्था जान पहती है, वह मनुष्यों की श्राह्मा के भीतर की अन्यवस्था व्यक्त करती है। इतिहास का विषय अब न यूरोप है न एशिया, न पूर्व है न परिचम, परन्तु उसका विषय सभी देशों और काल-खगडों की मानवता है। राजनैतिक विभाजन और विभिन्नताओं के होने पर भी दुनिया एक है, इस बात को हम चादे पसन्द करें या न करें। सब के भाग्य सबसे गुँथे हुए हैं। परन्तु हम एक प्रकार की शारिसक थकान, वैयक्तिक और सामृहिक श्रहंभाव की वृद्धि से पीड़ित हैं। इसी कारण विश्व-समाज के भादर्श की पूर्ति कठिन जान पहती है। भाज हमें विश्व के विषय में उस बाध्यारिसक इध्यिकोण की बावश्यकता है जिसे यह देश अपनी सारी गुलतियों और मुर्खतायों के बावजूद, निरन्तर मानता रहा है, और जो मनुष्य-जीवन के दर्वाजों श्रोर खिड्कियों को सोइकर फिर से उसके जीवन में प्रवाहित हो सकता है। हमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए आदर्श को पुनः प्राप्त करना है : धारमजाभाव परम विद्यते । यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वह आंतरिक सामंजस्य रखना ज़रूरी है, वह आरिमक संतुलन, जो शांति के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को बचाना है चाहे और सब कुछ भले ही नध्ट हो जाये। जो चात्मा स्वतन्त्र है, वह अपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं लगाती, वह मानवमात्र में पुक देवी स्फूलिंग देखती है, और मानव-जाति के कल्याण के लिए बात्मापंश तक करने को प्रस्तत रहती है। वह पापाचरण को छोड़ अन्य सब प्रकार के भय छोड़ देती है। वह काल और मरण के बन्धनों को लांघ जाती है चौर अनन्त जीवन में श्वविनाशी शक्ति पाती है।

सर्वपल्ली राषाकृष्णन



# बौद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित

हो दिक यज्ञ-प्रधान धर्म प्राचीन भारत में आयों के मन पर हावी था। धीरे-धीरे वह स्वयं इतना कर्म-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया। मुखडको-पनिषद् में कहा गया है कि यज्ञ भव-सागर से परलोक में ले जाने वाली नौका तो है, परन्तु वह दगमागाती हुई और विना भरोसे की नौंका है। अन्यत्र यह भी कहा गया हैं कि यज्ञ से मिलने वाला पुषय श्रक्पजीवी है। आरतीय तत्वज्ञान का श्रारम्भ, नासदीय सुक्त पर जो स्वतन्त्र भाष्य रचे गये, उनसे होता है। यज्ञ-याग की विधियों इटकर चिन्तकों का मन अन्य विषयों की श्रोर लगा। धीरे-धीरे श्राश्रम-व्यवस्था यानी वानप्रस्य और संन्यास धर्म की और इमारे तत्वचिन्तक मुके। यह मार्ग केवज बाह्ययों के लिए ही नहीं था। जनक जैसे चत्रिय भी विदेह बन सकते थे। आर्थ विरक्तों के अतिरिक्त अनार्य साधु या वैरागी अवस्य रहे होंगे, जिनके उक्तील नहीं मिलते । उदाहरणार्थं, मक्खली गोसाल ऐसे अनार्यं विचारों का प्रतिनिधि था। अनार्य साहित्य में अमण शब्द बार-बार आता है। निगंठ (जैन) और आजीव (बाजीविक) जैसे पाँच श्रमण गिनाये गये हैं। वैदिक विष्णु-सुक्त में दूसरे लीक की श्रीर यम-सुक्त में मरखोपरान्त इस लोक में जीट आने की करपनाओं के बीज हैं। उपनिषदों में बार-बार इस लोक की दुःखमयता श्रीर श्रमर जीवन की शाश्वत टोह के उल्बेख मिलते हैं।

बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाजी कारण-सरिण, सम्भवतः इन सुत्रों से निकजी हो। माध्यमिक बौद्धों का ''चतुष्कोटि विनिमु'क'' वाजा भाव मांद्वस्योपनिषद् के श्रन्तिम श्रनुवाक् में ज्यों का त्यों मिजता है। श्री श्रोल्डेनवर्ग ने श्रपने जर्मन प्रन्य

२. नान्तः प्रज्ञाम् न बहिः प्रज्ञाम् उमयतः प्रज्ञाम् ""नाप्रज्ञास



१. प्लवा हो ते अदृहा यज्ञरूपाः (मुख्डक १,२,७)

२. ऋग्बेद, दशम मगडल, १२६

"फिलासकी डेर उपनिषदेन उंड आन्फाउड्ने डेर बुद्धिस्मस" में इसका विवेचन

बुद्धपूर्व साहित्य में अनात्मवाद का कोई संकेत नहीं मिलता । बृहदारयथक उपनिषद् में कुछ अस्पष्ट संकेत हैं- 'मृत्यु के परचात संज्ञा नहीं रहती' इत्यादि । परन्तु बौद्धों का 'श्रनत्ता' का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की चयामंगुरता या पाँच त्रवों का मृत्यु से पाँच त्रवों में मिल जाना, यह एक सामान्य बात हुई। अवैदिक विरक्ति-प्रधान पंथों के बारे में, स्यगद् (रवेताम्बर जैनियों के प्राकृत धर्मप्रन्थ का दूसरा भाग) या पालि दीर्घ-निकाय के सामज्ञफल सुत्त आदि से कुछ सुचना मिलती है। गिलागित में प्राप्त दीर्घ-निकाय की संस्कृत की इस्त्रजिखित पोथी से भी इस सूचना की पुष्टि होती है। इन जैन-बौद्ध प्राचीन सूत्रों से अनास्मवाद के मूल का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बाह्मणों में जिन्हें परिवाजक कहा गया, उन्हें ही मस्करिन, (मस्कर नामक बाँस का डंडा साथ में रखने वाखे) तापस खौर मुख्डक कहा गया है। ये स्थान-स्थान पर निस्य विचरण करने वाले साधु थे। एक उपनिषद् का ही नाम मुण्डक पर रखा गया। सुत्तनिपात से पता चलता है कि सिर मुँडाना वैदिक और अवैदिक दोनों पंथों में सामान्य प्रथा थी। कुद संन्यासी वस्त्रों से अपने पंथ का नाम रखते थे, यथा श्वेताम्बर श्रथवा मेरूय या दिगम्बर । कपदे जिस चीज़ के बनतेथे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बल्जिन। इन अवैदिक सिद्धान्तों की झानवीन करने पर पता चलता है कि जैन सूत्रों में ऐसे ३६३ पंथ श्रीर बौद्ध सूत्रों में ६२ या ६३ पंथ गिनाये गये हैं। महावीर क्रियावादी कहे गये हैं और श्रजित-केशकम्बलिन श्रक्रियावादी । श्रक्रियावादी चार्वाकपंथी या लोकायतिक थे। अज्ञानवाद के आचार संजय बेलिहिएच थे। इन्हें ही बौद्धों ने विचेपवादिन, या किसी भी सिद्धान्त को न मानने वाला कहा है। बौद्ध सूत्रों में विनयवाद को सिलव्यत परामास या शरीर-पीइन से मुक्तिमानने वाला कहा गया है। इस प्रकार के प्रतिवादों से कुछ नहीं होता, ऐसा भी बौद मानते हैं। संजय ने बौद तकों का उत्तर नहीं दिया । जैनियों ने अनेकान्त के रूप में उसमें से मार्ग निकाला ।

बौद साहित्य में बुद्ध के समसामयिक ६ वरिष्ठ गुरुशों का वार-वार उरुखेस किया गया है। श्रजातरा शुको ऐसे कई गुरु मिले थे। इनमें पहले थे निगंड नातपुत्त । वे महावीर से भिक्त थे। पारर्वनाथ महावीर से २१० वर्ष पहले हुए। पारर्वनाथ ने चार नैतिक सूत्र निमित्त किए थे, महावीर ने चीथे सूत्र श्रपरिमद्द के दो हिस्से करके पाँच सूत्र बनाये। पारर्वनाथ के चेले 'श्रचेलक' या नग्न थे। महावीर के शिष्यों ने वस्त्र पहने। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। उत्तराध्ययनसूत्र के श्रदुसार आवस्ती में पारर्वनाथ सौर महावीर के शिष्य एकत्रित हुए। बाद में जैनियों ने पारवंनाय से पहले २२ धीर तीर्थंकर दिखला कर इस एकता को सिद्ध किया। परन्तु पी० एल० वैश्व के अनुसार पारवंनाय धौर महावीर ने दो विभिन्न कालखर्यडों में स्वतन्त्र रूप से अपने दर्शन निकाय धारम्म किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी। निगंड नाथपुत्त के जो चार संयम 'सामब फल सुत्त' में बताये गये हैं वे 'उदंबिक सीहनाद सुत्त' में बताये संयमों से भिन्न हैं। पर दोनों ही पारवंनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जैन-मत केवल नीति-नियमों का आचार-धर्म नहीं, परन्तु अनेकान्त और स्याद्वाद पर आधारित दर्शन भी है। अंगुत्तर-निकाय में और टीका निपात के चौहत्तरवें सुत्त में जैन-दर्शन के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उदाया गया है।

बुद्ध का दूसरा समकाजीन था मन्खिल गोसाल । यह अचेलक या नग्न साधु था । वह पहले महावीर का शिष्य था और बाद में विरोधी होगया। उसने आजीवक पंय चलाया। बाद के लेलक नंद वच्छ और किस संकिच नामक दो और पूर्व चितक मानते हैं। गोसाल का सिद्धान्त अब कोई नहीं मानता, परन्तु किसी जमाने में उसका संसार-वियुद्धिमार्ग बद्दा लोकप्रिय था। वह एक प्रकार का जढ़ नियतिवादी था। प्रत्येक व्यक्ति को संसार में निरिचत अविध के लिए दुःस भोगना हो पड़ता है, ऐसी उसकी मान्यता थी।

शेष चार चिन्तक जो जुद्ध के समकाजीन कहे जाते हैं, उनका महावीर या गोसाज की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण करसप श्रक्रियावादी थे। वे किसी भी कम में पुष्य या पाप मानते ही नहीं थे। श्रजित-केशकम्बिजन भी एक प्रकार के भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपिर शक्तियों में उनका विश्वास नहीं था। पक्ष कञ्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद् में उदिज्ञाजित ककुद कात्यायन हों, और जिनका उद्योख रवेताम्बर प्रन्थ में है, श्रशास्वतवादी थे। उनके अनुसार सात पेसे तत्व हैं जो सद्यां रहते हैं, मिटायं नहीं जा सकते। शेष सब श्रनित्य हैं। चौथे चितक संजय बेजुहिपुत्त थे। श्रजातश्च कहते हैं कि जितने गुरु उन्हें मिले उन सब में सबसे मूर्ज ये ही थे। वे विचेपवादी थे। वे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं देते थे। दस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता, न दिया जाता है, संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, श्रीर बौद्ध-मत में भी उन प्रश्नों को अनुत्तरित ही रहने दिया है।

बुद के पूर्वकालीन और समकालीन इन वः मत-मतान्तरों पर विचार करने से यह सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद ने नया मत क्यों चलाया और वह इतना बोकप्रिय क्यों हुआ ?  पकुष कच्चायन और श्रजित देशकस्वित "सम्बम् श्रात्य, सम्बम् नात्यि," मानते थे । इन्हें ही शारवतवाद श्रीर उच्छेदवाद कहते हैं ।

२. गोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजात का रूप पूर्वनिश्चित है और उसका कोई मृज कारण नहीं : सब्बम् पुब्बेकृतहेतु और सब्बम् आहेतु-अपश्चया।

३. दूसरे चितकों का विचार था कि सुख-दुःख अपने ही कमीं का फल

है या फिर उसका कोई श्रीर कारण, है : सुखदुक्खम्-परकतम् ।

४. भीर एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय है खाम्रो, पीम्रो और खूब मौज उदाम्रो या फिर धारम-पीइन करो : कामेसु काम सुखिक्कानुयोगो और अत्तिकसमानुयोगो ।

इस प्रकार उस समय की दार्शनिक स्थित यह थी कि क्या महावीर और क्या बुद दोनों को ही श्रांतवादी विचारकों से पाला पढ़ा था। महावीर ने श्रनेकांतवाद और शून्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद ने प्रतील्य-समुल्पाद से। जबकि एक और महावीर श्रपने श्रन्तिकलमय अथवा श्राल्म-पीइन के सिद्धान्त पर डटे रहे, कस्सप, श्रजित, गोसाल और संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने मिडक्कम-पतिपदा या मध्यमार्ग का उपदेश दिया।

बुद्ध-चरित

ईसापूर्व ६२३ में बुद्ध का जन्म हुआ। उसके पिता ग्रुद्धोदन, कोशब के अधीन सूर्यवंशी राजा जो शान्य गयातंत्र के प्रमुख शासक थे। उसकी माता महामाया किपलवस्तु से अपने मायके देवदृह जा रही थी जब लुम्बिनी यन में सुपुष्पित दो शाल वृद्धों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ। डाई सौ वर्ष बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह आज भी इस घटना का साची है। असित नामक एक वृद्ध संन्यासी ग्रुद्धोदन के महत्त में आये और उन्होंने नवजात शिशु को देखा। उसके सौभाग्यशाली जच्यों को देखकर उन्होंने प्रसक्ता से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया है। उनकी आँखों से आँस् कर पहे, क्योंकि श्रतिवृद्ध होने से वह इस बालक की इपलिव्धयाँ देखने जीवित नहीं रह सकेंगे। बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उसे सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। शान्य-जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद महामाया की सहत्य हो गाँतम का पालन उसकी सौतेजी माँ और महामाया की वहिन महाअजापित गौतमी ने किया। बचपन से ही गौतम एकांत थिय, गम्भीर और मननशील थे। यह देखकर पिता ने उनके जिए तीन ऋतुआं में विज्ञास-योग्य तीन भासाद बनवा दिये, यशोबरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के भासाद बनवा दिये, यशोबरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के भासाद बनवा दिये, यशोबरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के भासाद बनवा दिये, यशोबरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के

प्रबन्ध करा दिये। परन्तु होनी कुछ और ही थी। कोमब-हृदय राजपुत्र ने एक जरा-जर्जर, एक रोग-जर्जर और एक मृत व्यक्ति को देखा, और बाद में एक विरक्त संन्यासी को भी देखा। उसके मन में दुःख का कारण जानने की हृद्धा उत्पच हुई। गौतम को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ। यह समाचार सुनकर गौतम ने कहा कि एक राहुब (बाधा) पैदा हुई है। छुदोदन ने सोचा कि चबो, इसका नाम राहुख ही रख दें। शायद इसी कारण संसार में बुद्ध का मन लगा रहेगा। परन्तु एक मध्यरात्रि को जब नर्तिकाएँ बुद्ध के मन को बहुबाने का यहन कर रहीं थीं, गौतम का मन उचाट हो गया। वह अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चबे ऐसे बुपचाप, बोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसने अपने राजसी परिधान छोड़ दिये, तलवार से अपने खम्बे बाल काट डाले और वह विरक्त बन गया।

सबसे पहले वह एक गुरु आदार कालाम के पास गया, फिर दूसरे गुरु उदक रामपुत्र के पास । उसने उनसे जो कुछ सीखना था, वह सीख लिया फिर भी उसकी सत्य-ज्ञान की प्यास अनबुक्ती रही । वह अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य प्रदेश में पहुँचा, जहाँ चारों ओर बने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से करने बहुते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन अधिक बदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ कीं । परन्तु उसने देख लिया कि इस मार्ग से कुछ नहीं मिलता । छः वर्ष तपश्चर्या करने पर, सब वह ३६ वर्ष का था, उसके मन में यह भाव जगा कि वह संबोधि प्राप्त करेगा । दोपहर को सुजाता ने उसे खीर दी। शास को एक वास काटने वाले ने उसे सुखी बास की पुलियाँ सोने के लिए दीं। इन्हें शुभ शकुन मानकर एक पीपल के बृच के नीचे वह जमकर बैठ गया, यह निश्चव करके कि "चाहे मेरा चर्म, मेरी नाहियाँ और मेरी हड्डियाँ गल जायँ, मेरा रक्त सूख जाय, में इस मुद्रा से नहीं उट्टॅगा, इसी आसन पर दह रहूँगा, जब तक कि मुक्ते पूर्ण ज्ञान आप्त न हो" (महानिद्देस, ए० ४७६)। यह प्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे उराने के लिए पहले मंभावात चलाए, प्रभंजन सेजे। परन्तु सार के ये अस्त्र बोधिसत्व तक न पहुँच सके, वे फूलों में परिवात हो गये । बीधिसत्व को स्वर्ग में पुनर्जन्म के प्रजीभन भी मार ने दिये। पर उनका कुछ भी प्रभाव न हुआ। मार ब्राखिर पराजित होकर चला गया, उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई। उसी रात की गौतम को कारख-चक का पता लगा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था। इस विचार से बोधिसत्व बुद बन गये। विनविषटक के महावाग में (१,१,७) खिला है कि "जब उस जिज्ञासु के लिए सब बार्ते स्पष्ट हो गईं, मार की सेनाओं को भगाकर, वह बाकाश के सूर्य की भाँति बदीस हुआ।"

इस प्रकार चार सप्ताह उसने बोधिनु के नीचे साधना में विवादे। इसके बाद वह पाता पर निकला। राह में मार की लहिंकों ने उसे घेर लिया कौर उसे लुभाने की बड़ी कोशिश की। परन्तु भगवान खुद रहिचत्त रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयन्त उन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया है, परन्तु उनका बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। वाद में बुद्ध को दो ज्यापारी मिले, जिनके नाम थे तपुस्स और मिल्लक। उन्होंने खुद्ध को जौ और मधु का खाख दिया। ये बुद्ध के पहले शिष्य वने। बुद्ध के मन में पहले यह शंका हुई कि लीम और देष से भरी दुनिया में अपना यह सस्य में क्यों बताऊँ ? परन्तु बाद में उसे आत्म-विश्वास हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे मिल्लों ही जिनकी दृष्ट साफ होगी। वह इसी विचार से बनारस के पास ऋषिपत्तन (सारनाथ) में छुग-वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमैचक-प्रवर्तन किया। वही मध्यम मार्ग का पाँच शिष्यों को उपदेश कहा जाता है, और संघ की स्थापना इस प्रकार से हुई।

उरुवेजा का कारयप एक अग्निपूजक जटाधारी बाह्यण था जो बड़ा यह कर रहा था। बुद ने वहाँ एक लोकोत्तर चमस्कार दिकलाया। बुद की अनुमति के बिना बाह्यण अग्नि प्रज्विति न कर सके। जब अग्नि जल उठी तो बहुत बड़ी बाद आ गई। बुद ने यह करने वालों को बचा लिया। कारयप और उसके चेले बुद के विच्य बन गये। बुद उन सबको लेकर गयाशीर्ष में गये और वहाँ से मगध की राजधानी राजगृह में। मगध के राजा विविसार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया था। मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्य थे। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी उन्हीं में से थे। सारिपुत्र ने एक वौद्ध भिष्ठ अश्वजित के मुँह से सुना था कि:

"उन वस्तुकों के बारे में जिनका कारण है, बीर जो कारण है, उसके बारे में तुद्ध ने ज्ञान दिया है, बौर उनका दमन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस महान विरक्त ने बता दिया है।" सारिपुत्र भी बुद्ध का शिष्य वन गया और उसके पीछे मौद्गास्यायन भी। संघ में ये दो बुद्धिमान श्राह्मण आ जाने से उसका गौरव बहा। वे भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य वने। उनके धातु आज भी सुर्श्वित हैं और बौद्ध तीथों में पूत्रे जाते हैं। 3

294-3 ATA

१. निदानकथा, पैरा १३१

२. विनय, महावगा, (१,१०,२३)

<sup>•</sup> २: नवस्वर १६४२ में ये अस्य अवशेष साँची में पक्त विशेष रूप से निर्मित स्तृप में पुनः भानाकृत कये गये। ये पहले साँची से॰ लन्दन के एक म्युतिबम में ते बाये गये थे। ये वापिस लाये गये।

संबोधि के एक वर्ष बाद शुद्धोदन ने अपने पुत्र को किपलबस्तु में बुकाया।
शुद्धोदन ने अपने पुत्र की अगवानी की। बुद्ध अब एक साधु पुरुष हो गया था।
दूसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरो की और मिचा माँगी। उसकी पत्नी बशोधरा को
बुद्ध अब अधिक दिन्य पुरुष जान पढ़ें। वह उनके चरखों में अपित हो गई, और
अपने पुत्र से बोली, "राहुल अपने पिता से अपना दाय माँग।" बुद्ध ने उसे औ
अपना शिष्य बनाकर संघ की शर्या में ले लिखा। परिवार का नापित उपाक्षी और
भिष्ठ बना। आवस्ती के पुरु धनी न्यापानी अनाथपिडिक ने पुरा जेतवन, इतनी सुवर्ष
सुद्दरें देकर जिनसे सारी जमीन ढक जाए, लरीद लिया और वहाँ जेतवन विद्वार
बनवा दिया। कोशल का राजा प्रसेनजित, विशाक्षा नामक एक धनी स्त्री और कोशव
के कई अन्य प्रसिद्ध स्वक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये। वह बाद में राजगृह गये जहाँ वे
बीमार पड़ गये। जीवक नामक राज-वैद्य (कुमार भूरय) ने उनका इलाक किया।
जीवक भी बुद्ध के शिष्य हो गये।

तीन साल बाद शाक्यों और कीलियों के बीच नदी के पानी को लेका बहा कराइ। पैदा हो गया। अगवान बुद ने बीच-वचाव न किया होता तो बहुत बहा फसाद हो जाता। इसके बाद ही शुद्धोदन की स्रुखु हो गईं। गौतमी ने अपने पुत्र से कहा कि सुक्ते भी संघ में ले लो। बुद के प्रधान शिष्य सानन्द ने उसकी बात का समर्थन किया और वह प्रथम भिष्ठणी बनी। इस प्रकार मारत में पहली बार एक स्त्री के लिए भी घर छोड़ कर आध्यास्मिक सुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खुल गया! कई वर्ष बीत गए। बुद और उनके शिष्य देश-भर अमय करते रहे। पुराने अन्यविश्वास, जीव-हिंसा और परस्पर-विद्वेष के विरुद्ध शान्ति, मैत्री, करवा, बहिंसा का प्रचार करते रहे। बुद्ध के धनस्कारिक प्रभाव को देख कर कई ब्राह्मणों ने और अन्य संप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के विरुद्ध कई पड़यन्त्र रखे। चिंचा नाम की एक वेस्था को बुद्ध को प्रलोभन में हालने के यसन में गहरी सज़ा मिली। एक व्यस्ती सुन्दरी ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रेम करती है। उसका भी वही हाल हुआ।

जब दुद ७२ वर्ष के हुए वो अजातराज्ञ ने मगध के राजा अपने पिडा विविसार की हत्या करा दी। यह नया राजा संघ के एक मिण्ड देवदत्त का चेबा था। दोनों ने मिल कर दुद के प्राथ खेने के यत्न किये। प्रन्तु नतीजा उच्छा ही निकला। देवदत्त ने एक बहुत बड़ा परथर दुद पर बड़ी खँचाई से गिराने का मन्द किया। पर ज़रा सी चोट ही उन्हें लगी। अन्त में उन पर प्क पागल हाथी छोड़ा गया। उसने भी दुद के आगे मुक्कर प्रयाम किया। देवदत्त ने इन सब प्रसत्तों में निराश हो संघ में फूट दालने की कीशिश की । नया संघ भी बनाया। पर सन्त में देवदत्त मुँह से खून गिरने के कारण मर गया। वह और पड्यन्त्र न कर सका।

भगवान बुद्ध की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व-उसके संघ को एक बहे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कोशल के राजा प्रसेनजिस का एक शाक्य रानी से पुत्र था, जिसका नाम विद्वास था। अपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण अपमान किया गया। उसने गुक्से में प्रतिज्ञा की कि मैं शाक्यों से बदला लेकर रहूँगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरी शाक्य जाति को तलवार के घाट उतार दिया। जब बृद्ध बुद्ध ने यह समाचार सुने होंगे तो उनके दुःख का ठिकाना न रहा होगा। फिर भी वे जगह-जगह घूमते रहे और शान्ति, विश्ववन्धुत्व, मेम और पविश्वता का उपदेश देते रहे। आजपाली नामक निर्वा ने अपना आझ-वन संघ को दे दिया।

अस्सी वर्ष की शासु में बुद्ध को खगा कि श्रव उनका अन्त निकट सा गया है। उन्होंने बानन्द को समसाया कि बब बुद्-वासी ही उनकी निर्देश-दायिनी रहेगी । शाक्यों के क्रःबी-श्राम के बाद एक ही सप्ताह में सारिपुत्र धौर मौदुगल्यायन मर गये। तब बुद्ध पावा में थे। चुन्छ नाम के एक लुहार ने उन्हें चावल, रोटी और स्करमद्द खाने के लिए बुलाया। 'स्करमद्द' शब्द के अर्थ पर बहुत से मतमेद हैं, इह सीग इसे सुधर का नरम मांस मानते हैं, कुछ बोग पुक प्रकार की साथ बनस्पति । वह जो भी हो, बुद्ध को वह खाद्य-वस्तु पची नहीं, भीर उन्हें पेचिश हो गई। उसी बीमारी में वे दुशीनगर पहुँचे। वहाँ दो शाखबुचों के नीचे उन्होंने भानन्द से एक वस्त्र विद्वाने के किए कहा। दो शाख-वृद्धों के बीच में ही वे जनमे थे, उसी स्थान पर वे मरे। वे एक सिंह की भाँति बेटे रहे, उन्होंने इजारों भिष्ठकों को उपदेश दिया। उनके अन्तिम शब्द थे: "अव, भिष्ठकों, मुक्ते तुन्हें और इन नहीं कहना है। देवल यही कहना है कि जो उन्द बना हुआ है, वह इय होगा । निर्वाश के जिए अपने आप उत्साह से यत्न करो ।" बढ़े राजसी सम्मान से उनका शन्तिस संस्कार हुआ। इद्ध की अस्थियों को खेकर जो सगदा शिष्यों में हुआ, वह द्रोवा नामक एक ब्राह्मण ने शान्त किया। भारत के निभिन्न भागों में घाठ स्त्प बनाये गये । वहाँ उनके घातु रखे गये । वैद्याखी पूर्विमा की राजि को बुद्ध का महाधरिविर्वाश हुआ। देशाखी पुशिमा को ही उनका जन्म हुआ था। देशाखी प्रिंमा को ही अन्दें सन्बोधि ग्राम हुई थी। अतः यह तीन प्रकार से पवित्र दिवस माना जाता है।

#### चार बौद्ध परिषदें

प्रथम परिषद

द्भुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ की प्रथम परिषद राजगृह में बुलाई गई । वहाँ धम्म श्रीर विनय निश्चित हुए। श्रमिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकस्सप इस परिषद के सभापति थे, उपान्ति और म्रानन्द ने उसमें प्रमुख भाग निया। चुल्लवग्ग के ११वें खंधक के अनुसार जो परम्परा बताई जाती है, वही दीपवंस और महावंस में भी मिलती है। उसके अनुसार कुशीनगर में बुद्ध-परिनिर्वाण के समय महाकस्सप वहाँ उपस्थित नहीं थे। वह पावा से कुशीनगर बा रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु की समाचार उन्हें एक बाजीवक पंथ के नग्न साधु ने दिया । सुभइ नामक एक थेर ने भिक्सुओं को शोक करने से रोका, और कहा-"'भ्रव्हा ही हमा बुद्ध न रहे। गुरु के न होने पर विद्यार्थियों को जैसे मनचाहा काम करने की छुट्टी मिलती है, वैसा ही अब हुआ है।" यह सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिन्तित हो उठं। उन्होंने निरचय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायिश्व आ पका है, उसे पूरा करने के लिए बौद संघ की सभा बुलाई जाय । तिब्बती दुल्बा भीर युत्रान-स्वांग के वर्णनों से यह जान पड़ता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद धम्म भी लुस हो जाएगा, ऐसी आशंका केवल सुभद्द के ही नहीं, बरन् सभी के अन में द्या रही थी। कुद्ध विचार के बाद राजगृह संघ का सभा-स्थल चुना गया। यह कही बाता है कि सप्तपर्शी गुहा के पास संघ की बैठक हुई, किन्तु तिब्बती दुस्या के अनुसार न्यप्रोध गुड़ा के पास संघ की दैठक हुई । लोकोत्तरवाद के अनुसार वेभार अथवा वैभार पर्वत के उत्तर में, और अरवदाव के अनुसार गृधकृट पर्वत की इन्द्रशाल गुहा में संघ की टैठक हुई। पालि वृत्तान्तों से यह भी पता चलता है कि गुहा के बाहर अजातरान्त्र ने एक सगडप बनवा दिया था। अभी तक इस गुहा की निश्चित पता नहीं लगता। परन्तु प्रथम परिषद राजगृह में हुई यह निश्चित है। वहाँ सब सुविधाएँ थीं । चुल्लवग्ग में यद्यपि श्रजातशत्र् का नामांव्येख नहीं

मिलता, फिर भी तिब्बती दुख्ता, महावंस और समन्त-पासादिका के अनुसार वहाँ का सब अबन्ध अजातराष्ट्र ने ही करनाया था। वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की प्रथम सभा जुटी। चार सौ निन्यानमें भिक्खु इस सभा में आष् थे। इस अवसर पर तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्खु उपस्थित थे उन सबका मत के कर यह संख्वा निरिचत की गई थी। युधान-ध्वांग भिक्खुओं की संख्या पक हज़ार बतलाता है। परन्तु यह अत्युक्ति भी हो सकती है। क्योंकि यह चीनी बान्नी इस घटना के बहुत वर्षों बाद भारत में आया था। पहले आनन्द को इस परिषद में नहीं लिया गया था। बाद में सब भिक्खुओं के आग्रह पर उसे सम्मिलित किया गया। परिषद में सम्मिलित होने से पहले आनन्द को उन आचेपों का उत्तर देना पड़ा जो उस पर लगाए गए थे।

धानन्द पर जो बादेप लगाए गए थे, वे इस प्रकार से थे :--

(1) वह बुद्ध की मृत्यु के शोक से इतना श्रमिभूत हो गया था कि वह कोटे-होटे उपनियम निश्चित न कर सका।

(२) बुद्ध का चीवर सीवे समय वह उस पर पैर रखकर चला न्योंकि इस

कार्य में उसका कोई और सहायक न था।

(व) उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की अनुमित दी, क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। यह उसने खियों को महत्त्व देने के खिए भी किया।

(४) उसने भगवान से अपने करूप-अध्ययन को चलाए रखने की प्रार्थना

नहीं की । इस विस्मृति में वह किसी बुरी वक्ति के प्रभाव में या गया ।

(४) महाप्रजापित गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संव में साने दिया। तिक्यती दुल्या के अनुसार दो और आदेप जानन्द पर किए गए:---

(६) बुद्ध के तीन बार माँगने पर भी खानन्द ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया।

(७) उसने दुष्चरित्र स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुष्तांगों का दर्शन करने दिया। इन दो अन्तिम आयेपों का उत्तर देते हुए आनन्द ने यह कहा कि नदी का पानी गँदका या और गुद्धांग दर्शन से पापियों की वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। संघ इन उत्तरों से सन्तुष्ट हो गया।.

इसी प्रथम परिषद में चन्न को ब्रह्मद्गड की सजा दी गई। चन्न दुद का सारधी था। परन्तु उसने संघ के बढ़े-छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया था। उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा सुनाई गई वो चन्न परचात्ताप-द्ग्य हो गया। वह प्रहुत हो गया। तब वह सज़ा से मुक्त हो गया। संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रो॰ श्रोल्डेनवर्ग की मान्यता है।
परन्तु उसका कोई आधार नहीं। इस प्रथम बैठक के चार परिणाम निकले—(1)
उपालि के नेतृत्व में विनय की निश्चित; (२) श्रानन्द के नेतृत्व में ध्रम्म के पाठ
का निश्चय; (३) श्रानन्द पर श्रावेप और उनके उत्तर; (४) चन्न को सज़ा और
उसका परिताप।
उसरी परिषद

खुद के निर्वाण के एक शतक बाद वैशाजी में दूसरी परिषद हुई। खुरुजवान में खिला है कि वज्जी के भिद्ध दस बातें (दस वत्थृनि) ऐसी करते थे जिन्हें काकरहक प्रत्र यश धर्म-सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें बनैतिक धौर अधर्मपूर्ण मानता था। वज्जी के भिद्धशों ने यश को 'पटिसारणीय कम्म' का द्यंद देने का धादेश दिया। यश को अपना पष-समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने अपनी बात अद्भुत वन्तृत्व-कौशज से रखी। इस पर विज्ज्ञियों ने "उपेन्खणीय कम्म" नामक दयद उसे सुनाया, जिसका अर्थ था यश का संघ से निष्कासन।

उपयु क दस वस्तुएँ चुरुखवाग में इस प्रकार से दी गई हैं :---

(१) सिगिलोग कप्प-अर्थात् एक जाली सींग में नमक के जाना । यह पाचित्तिय ३८ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए ।

(२) द्वांगुल कप्प-जब खाया दो जंगल चौड़ी हो सब भोजन करना । यह पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार मध्याद्ध के बाद भोजन निषिद्ध था ।

- (३) गामन्तर कप्प-एक ही दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुवारा भोजन करना । यह पाचित्तिय ३१ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार अतिभोजन निषिद्ध था ।
- (४) आवास कप्प—एक ही सीमा में अनेक स्वानों पर उपोसय विवि करना। यह महावम्म के नियमों के विरुद्ध था।
- (४) अनुमति कप्य-किसी कमें को करने के बाद उसके खिए अनुमति भाष्त कर खेना। यह भी मिच्च-शासन के विरुद्ध था।
- (६) चार्निरुग कप्प—हिंद्यों को ही शास्त्र मान बेना। यह भी उपयु क कोटि का कर्म था।
- (७) द्यमियत कप्प-भोजन के बाद द्वाद्व पीना। यह पाचित्तिय ३४ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार अतिभोजन निषिद्ध था।
- (६) जलोगिम्पातुम्—तादी पीना। यह प्राचित्तिय ११ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार मादक पेय निषिद्ध था।

(६) श्रद्सकम्-निशिदानम्—जिसके किनारे न हो ऐसे कम्बल या रजाई भा अपयोग करना । यह पाचित्विय दश के विहद्ध था, जिसके श्रनुसार विना किनारे की बाहर निषद्ध थी ।

(१०) जातस्वार्जतम् सोने स्वीर चाँदी का स्वीकार करना। यह

विस्सम्मिय पाचित्तिय के १ मर्वे नियम के अनुसार निषिद्ध था।

भदंत यश ने ये सब व्यवहार श्रथमंशील बतलाए। उन्हें संघ बहिन्कृत कर दिवा गया। वहाँ से वे कीशाम्बी गए और उन्होंने पश्चिम प्रदेश के श्रवन्ती और दिवस प्रदेश के भिद्धमां को बुजवाया, जिससे कि वे मिलकर इस मामले को क्य करें, सबमें प्रसार को रोकें, और विनय की रहा करें।

बागे चलकर वह बहोगंगा पर्वत पर पहुँचे जहाँ सम्भूत साण्वासी रहते थे। कन्दोंने ब्रिभवाइनप्रंक इस विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने अपनी स्त्रीकृति दे दो। इसो बोच परिचम से ६०, तथा धवन्ती और दिच्या से म्म्र अवंत वहाँ और ब्रा गए। सब का यह विचार हुआ कि सोरेय्य में जो घहंत रेवत सहजाति रहते हैं, उनकी राय जी जाय। वे सब वहाँ पहुँचे। रेवत ने एक-एक कर एव इस विषयों को निषिद्ध बतलाया। उधर वजी के भिक्षत्व भी घुप नहीं थे। वे भी रेवत सहजाति के पास पहुँचे। उन्होंने बहे-बहे उपहार रेवत को देने चाहे, जो उसने मना कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को विजयों ने किसी तरह राज़ी कर समा कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को विजयों ने किसी तरह राज़ी कर समा हुई पर कोई निरचय न हो सका। पूर्व और परिचम के चार-चार भिष्ठुओं की एक समिति बनाई गई। भिष्ठ अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी समाप्त समिति बनाई गई। भिष्ठ अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी समापति बनाए गए। एक-एक करके दसों बातें सामने रखी गई। सभी अधर्मपूर्ण बताई गई। संघ की पूरी सभा ने भी यही निर्णय दिया। वज्जी के भिष्ठुओं का बात्र या अवर्मयुक्त घोषित हुआ।

उपयु क ब्लान्त चुक्तवाग में दिया गया है। महावाग और दीपवंस में विद्या स्था बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दो गई है। दोपवंस और समन्त-पासादिक के अनुसार यह सभा अजातरानु के वंशज कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक पहले बिजयों के पद्य में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के बिजयों के पद्य में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के बलुतार वैशाली के दस दज़ार भिद्युमों की अलग से एक महासंगीति हुई। महावंस के बलुतार ७०० थेर भिद्युमों ने धम्म का संकलन किया। इद्योध के अनुसार बिजय निर्णय के बाद ००० भिद्युमों ने विगय और धम्म का पाठ किया, और एक बिजय निर्णय के बाद ००० भिद्युमों ने विगय और धम्म का पाठ किया, और एक बाद करण तैयार किया जिससे विद्युक, निकाय, धंग और धमस्कंप बने।

चीनी और तिब्बती स्रोतों के अनुसार, गौग विवरणों में चाहे कुछ मतमंद हो, किन्तु द्वितीय परिषद की कथा सर्वमान्य है। इस परिषद में बुद्ध-धर्म में फूट पढ़ गई और महासंविक अलग हो गए। तीसरी परिषद

तीसरी परिवद पाटिबापुत्र में प्रियद्शी अशोक के निर्देशन में हुई । बौह-धर्म में कई पंथ और सम्प्रदाय उठ खदे हुए थे, उनमें एकरूपता जाना आवश्यक था। केने के अनुसार यह वीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियों की सभा थी। तिस्स मोग्गिकपुत्त ने अशोक को बुद्ध-धर्म में दीचित किया था। उसे धर्म के अनुयायियों में अधर्म का प्रवेश देखकर बड़ा दु:ल हुआ। इसने इस संव से सब बर्मद्रीहियों को निष्कासित कर दिया, और अभिध्यम, कथावःश्रु का शीसपाइन किया। विस्स मोमानियुक्त मेघावी ब्राह्मया थे, सोनह वर्ष की बायु में वे तीनों वेद पद चुके बे। बेरसिगाव ने उन्हें बौद-धर्म की दीचा दी और वे बहुत पद तक पहुँचे। उन्हीं के प्रभाव से सम्राट बशोक ने बपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमिता को संघ में प्रविष्ट कराया । वे दांनों श्रीलंका तक गए और उन्होंने सारे द्वीप को बौद बनाया । अशांक के बीद-धर्म स्वीकार करने के बाद विहारों की समृद्धि खूब बढ़ गई। जो बीद-धर्म से निकासित हुए थे, वे फिर संच में लौटने के जिए उत्सुक हो गए। वे अपनी ही बातें अपने ढंग से कहते और करते ये और उन्हें बौद-मत कहकर बजाना बाहते थे। धेर मोन्याजियुक्त को इससे बढ़ा दुःख हुआ और वे अहीरांगा पर्वत पर सात वर्ष तक युकांत में जाकर रहे । संब में सूठे भिन्न भीर धर्मद्रोही इतने वह गए थे कि सात वर्ष तक कोई उपीसथ या पवारका विवि ही नहीं हुई। अशोक ने आदेश दिया कि डपोसय मनाया जाए । जिस मन्त्री को यह काम दिया गया था, उसने झशोक की आजा को ठीक तरह से न समक कर, बड़ी भारी गलती वह की कि जिन शिचुकों ने बशोक की इस बाज़ा को मानने से इन्कार कर दिया, उसने उन भिचुकों के सिर करवा डाले । अशोक को अब ये समाचार मिस्ने, वे वहे दुली हुए और परचालाप से उन्होंने क्या माँगी । इस विषय पर बौदों में दो मत हो गए कि सम्राट ने उचित किया वा अनुचित । भिष्ठभों ने कहा कि केवल थेर तिस्स मोमालियुत्त ही इसका निर्वाय कर सकते हैं। बड़ी मिस्रतों के बाद येर तिस्स नाव द्वारा पाटिकापुत्र आए। सम्राट स्वयन् उनकी अगवानी करने पहुँचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूर्वक आशाम से रखा गया । उन्हें एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया । वैसा करने पर सम्राट का सद्दर्म में विश्वास कर गया । अशोक ने पूछा कि क्या भिष्ठुओं के कथ के कारण उससे कोई अधर्म हुआ है ? थेर ने उत्तर दिया-"बुरे हेतु के बिना कोई अधर्म नहीं ही सकता।" सम्राट का सन्देह

मिट गया। एक सक्षाह तक थेर ने सम्राट को सद्धमं की शिषा दी। इसके बाद सम्राट ने सभी भिष्ठुओं की एक सभा बुलाई। सब को ख्रयने-ख्रयने मत प्रतिपादन का ख्रवसर दिया गया। सखा मत कीन सा है, यह पूछ्ने पर सब ने विभजवाद को मान्यता दी। संघ ने उपोसय बत किया। हुससे सब की पाप-वासना और ख्रद्धसख- कम्मों से निवृत्ति हो गई। तत्पश्चात् थेर तिस्स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक हज़ार भिष्ठुओं को चुना जिससे कि वे बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त निश्चित कर सकें। नौ महीने तक यह कार्य चलता रहा, और इस प्रकार त्रिपिटक-संकलन का कार्य प्रा हुमा। इसी परिषद में कथावस्तु-प्रकरण का भी निपटारा हो गया।

वीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इद्द-धर्म के प्रचारक संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि महिंद और संधीमचा श्रीबंका में गए और इसी प्रकार खशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कई और बौद-धर्म-प्रचारक एशिया, अफ्रीका और युरोप में भेले गए।

चौथी परिषद

राक या तुरुष्क वंश के शक्तिशाली राजा कनिष्क के तत्त्वावधान में चौथी परिषद हुई । कनिष्क का साम्राज्य काबुल, गंघार, खिन्य, उत्तर-पश्चिमी कारत, करमीर और मध्यदेश तक फैला था। उत्तर भारतीय बौद्ध उसे बशोक के समान बादर देते थे। सिक्कों की साची से पता चलता है कि कनिष्क पहले कोई ईरानी करें मानता था, बाद में वह बीद हो गया। चौथी परिषद उसने १०० 🛊 स्बी में हुकाई अ इन नोगों के अनुसार यह परिषद जानन्धर में, और दूसरों के अनुसार कारमीर में हुई। दक्षिण के बीद इस परिषद को मानते दी नहीं। सिंहजी अन्यों में इसका कहीं उरबेल नहीं है । इस परिषद में वीदों के घट्टारह मत सब्चे माने गए । युकान-व्याग बिखता है कि कनिष्क हर रोज़ एक नए वीद भिद्य को बुखाता और यह अनुभव करता कि इर एक का मत दूसरे से भिष्ठ है। तब उसने पारवें से पूछा कि इन मतों में सच्या कीन सा है ? उन्होंने संघ की सभा बुखाने की सखाह दी। कनिष्क ने एक ऐसा विद्वार बनवाया जिसमें पाँच सी भिष्ठ रह सकें और भिष्ठकों को पिटकों पर माष्य जिलने के लिए कहा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा और ग्रामिषम्म-विभाषा से से प्रत्येक में एक जाल रज़ोक हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिषद में सर्वास्तिवाद मत के भिन्न अधिक ये। महायान के कोई 'प्रतिनिधि सम्मितित नहीं हुए। क्योंकि यह मत नागार्जं न के बाद बड़ा। राजतरंगिस्रो के अनुसार नागाज न तुरुष्क राजा के पश्चात् हुए। बुजान-च्यांग जिलता है कि ये माध्य रचे जाने के बाद ताझपत्रों पर जिले गए और पश्यर की पेटियों में रखे गए, जो इस कार्य के जिए बनाए गए स्तूप में रख दी गईं। केर्न ने जिला है कि लोसरी परिवर के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने भगड़े समाप्त ही गए, परन्तु इससे नई महत्त्वाकांचाएँ पैदा होने में कोई रुकावट नहीं हुई। युकाव-च्वांग या विक्वती स्नोतों से यह पता नहीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे गए। यह अनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ होगा। केर्न के अनुपार और कोई भाषा ऐसी वी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। इस महार से जिपिटक के संस्कृत पाठ ही तब अचिलत रहे होंगे। चौथी परिवर का यही वहा कार्य था कि बौद दर्शन संस्कृत में सुजवद हुआ।

#### परिशिष्ट १

श्रोलंका में बौद्ध-परिषद

महावंस तथा अन्य सिंद्जी परम्परा के अनुसार श्री जंका में तीन परिषदें हुईं। प्रथम परिषद राजा देवानां पिय तिस्स के राज्य-काज में (२४७ से २०७ ईसा पूर्व) अरिट्ठ थेर के सभापतित्व में हुई। थेर महिंद के जंका में आने पर यह परिषद हुई। जनश्रुति है कि साठ हजार भिन्न इसमें आए। महिंद के प्रथम सिंहजी शिव्य अरिट्ठ थे। उन्होंने सद्धमें सूत्रों का पाठ किया। यह परिषद अनुराधपुर में थूपाराम में हुई।

दूसरी परिवद राजा वहगामिण अभय (१०१-७७ ईसा पूर्व) के समय हुई। धेरवाद निकाय के बीद इसे चौथी परिवद मानते हैं। सिंहली परम्परा के अनुसार इस परिवद के अन्त में न केवल त्रिपिटक परन्तु अट्टकथाएँ भी सालपत्र पर लिखी गईं। ये पाठ सौ बार पढ़े और शुद्ध किए गए। महाथेर रक्लित की अध्यक्ता में ४०० विद्वान भिद्ध इस कार्य में सम्मिलित हुए। इसे अलु-विद्वार अथवा आलोक-विद्वार परिवद कहते हैं। इस परिवद की राजा के एक मन्त्री द्वारा सहायता मिलती थी।

१८६४ ईस्त्री में, सिंहल में, रत्नपुर में हिक्कदुवे सिरी सुमंगल की अध्यवता में एक अन्य परिवर हुई। पाँच महोने तक वह चलती रही। इहमलगोद बसनायक नीलमे ने उसे संरक्षण दिया।

#### परिशिष्ट २

याईलैएड (स्थाम)में परिषद

याई भिन्दु सोमदेव का वनराट ( भद्रन्त वनरवन ) ने राम प्रक्रम के सन्ब

में याती बीद संवत २३३२ (१७८६ ईस्वां) में जो संगीतिवंस या प्रार्थनाओं का इतिहास जिला है, उसमें नी परिषदों का उल्लेख है। इनमें से पहली तीन मारत में हुई, चीवा से सातवों तह श्रोलं हा में श्रीर प्राठवीं श्रीर नीवीं थाई लैंड में हुई। विह्नो लोतां में प्रयम पाँच परिषदों, का उल्लेख है। थाई-स्रोतों के अनुसार वर्षित हो से नीवों तक को परिषदों सही बार्थ में परिषदों नहीं कही जा सकतीं।

जुठी परिषद श्रीजंका में राजा महानाम के राज्य-काल में बौद संवत् ११६ में हुई। इस समय भदन्त बुद्धचोष ने सिंहली भाषा से मागधी (पालि) में भाष्यों के अनुवाद किए। सातवीं परिषद भी श्रीजंका में दी हुई। राजा पराक्रमवाहु के राज्यकाल में, बौद्ध संवत् ११८७ में, यह परिषद राजमहल में, एक वर्ष तक होती रही। इसने महाकस्सप की श्राध्यक्षता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को पुनशोंबित किया।

थाई लेंड में चाठवीं चीर नीवीं परिषद की बैठक हुई। चिंगमाई में राजा श्री धर्मचकवर्ती तिलक राजाधिराज ने यह परिषद बौद -धर्म को सुस्थिर करने के लिए बुखाई। २००० से २०२६ ईसापूर्व के बीच महाबोधि धाराम में यह परिषद हुई। पाई लेंड के सब विद्वान भिन्छ इसमें आए। नीवीं परिषद बैंगकाक में बौद संबद २३३१ में हुई। पुरानी राजधानी अधुधिया (अबोध्या) खाग से जल गई और कई अस्य बोर जिथिटक को दस्ति लिखन प्रतियों नष्ट हो गई। वौद्ध संब में अध्यवस्था-सा मच गई। अतैतिकता फीज गई। राजाध्य में २१ द नुद और ३२ विद्वान जमा हुए धीर एक वर्ष तक जिथिटक का पारापण करते रहे। कई नए बौद मन्दिर और विद्वार बनाए गए।

#### परिशिष्ट ३

वर्मा में परिषद

मंडि में १८०१ ईस्वी में राजा मिन दोन मिन के आश्रय में २४०० विद्वान मिद्ध इस संगम में सम्मित्तत हुए। जागराभिवंस, नरिंदाभिषज और सुमंगत-सामि एक के बाद एक अध्यक्ता करते रहे। त्रिपिटक की विविध प्रतियों को मित्ता कर पाठ निश्चित किया गया और वे ७२६ संगमरमर की शिलाओं पर उस्कीर्य किए गए। यह कार्य राजमहत्त में पाँच महीने चलता रहा।

सई १६४७ में रंगून में वृठी महीन बौद परिषद् गुरू हुई। इसमें संसार के अनेक देशों के निश्चु जना हुए। अभिवन महारय गुड़ अदस्त रेवत समापति बने।

१. वेंग काक की नैशानव नारजेरी में इस प्रन्य की दो प्रतियाँ सुरवित है। यह प्रन्य राजा राम पढ़ के आदेश से दौद संबद २४६६ (१६२३ ईस्बी) में प्रकाशित किया गया।

बर्मा भर से २०० मिच्च बुलाए गए थे, जिन्होंने त्रिपिटक का पुनः शोधन किया।
मूल पाठ निश्चित किए गए। वैशाल, १६४६ तक यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाख
की २४००वीं पुण्य-तिथि तक यह परिषद त्रिपिटक-शोध का अपना कार्य करती रही।
इस इठी परिषद के समारम्भ के अवसर परं दुनिया के हर कोने से संदेश आए। भारत
से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रधानमन्त्री श्री बवाहरकाल नेहरू ने जो
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं:—

"रंगून में वैशाखी पूर्णिमा को श्रारम्भ होने बाखे चट्ट संगायन को श्रपनी ग्रुमकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परिनिच्चान के बाद प्रायः टाई हज़ार वहीं के बोच में ऐसे जो जो संगायन हुए हैं, उनका स्वामाविक रूप से ग्रुमे समरण हो जाता है। पहले तीन संगायन क्रमशः राजगृह, वैशाखी और पाटिलपुत्र में हुए। ये तीनों स्थान बौद इतिहास में प्रसिद्ध हैं और तथागत के पद्चिन्हों से पावन बने हैं। बाद में दोनों संगायन श्रीलंका और वर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के उपदेश पाए और आज तक उन्हें अपने जीवन और अपनी संस्कृति में कायम रखा। यह एक बहुत अच्छा विचार है कि अब मूज प्रन्थों को सम्पादित और संशोधित करके न केवच नमीं भाषा और वर्मी लिप में श्रुवादित किया जा रहा है, परन्तु साथ ही हिन्दी और संग्रेज़ी भाषाओं और लिपियों में भी ये श्रुवाद कराए जा रहे हैं।

इस संगायन के साथ-साथ यदि एक बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित इसने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में और भी सहायता होगी। इस के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही बाज के युग में मानव-जाति के आध्यारिमक और मैं कि कम्युद्य की जो आवश्यकता है वह भी पूरी होगी। यह अम्युद्य केवल भौतिक आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करने से सिद्ध नहीं होगा। परन्तु उसमें वह आध्यारिमक और नैतिक न्योति जगानी होगी जिसके आधार पर लोम, देच और अम्बि-जन्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये समस्याएँ ही आज के सब संघर्षों के मूल में हैं और वे मानव-जाति को सबनाश की ओर के जा रही हैं।

हम बाशा करें कि इस संगायन द्वारा न केवल उन देशों में जहाँ बुद्ध-कमें का पालन नहीं हो रहा है वहाँ बुद्ध-धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन लोगों के जीवन में भी, जो कि सौभाग्य से इस धर्म का श्राज भी पालन कर रहे हैं, अदा और आदर पुनर्जागरित करने में सहायता मिलेगी। ब्राज की भंटकी हुई मानव-जाति -में यह संगायन पुनः शान्ति और सद्भावना का संदेश प्रचारित करे।"

—राजेन्द प्रशाह

''एक साल पहले या शायद् ज्यादृह ऋरसा हुआ हो, बर्मा के प्रधान मन्त्री ने मुक्त से कहा था कि एक वड़ी सभा या बुद्ध-धर्म का संगायन बुलाया जा रहा है और यह बर्मा में होगा । मेरा मन पुराने सब संगायनों की स्रोर गया, राजगृह में बगध के सम्राट अजातरात्र के जमाने में पहला संगायन हुआ था तब से लगा कर मांडले में १८०१ में जो संगायन हुआ उस तक। बुद् मत के इतिहास में वे संगायन महान पथ-चिन्ह है।

अब मैं इस महान धर्म के छुढ़े संगायन का स्वागत करता हूँ। यह एक बढ़े ऐतिहासिक महत्त्व के दिन शुरू हो रहा है-बुद्ध की ढाई हज़ारवीं वसीं पर । वह पुर्किमा का चाँद जो बुद के जन्म के दिन, संबोधि के और परिनिब्बान के दिन अपनी पूरी आभा से चमका था, वहीं सब इस शुभ दिन पर भी चमकेगा, मानव-

इतिहास के ढाई हज़ार बरस बाद ।

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्तों और उपदेशों पर विचार करेगा, और वीद-धर्म के मानने वालों के लिए शायद नए सिरे से उन्हें ब्रथित करेगा । परन्तु बुद्ध इन सब नियमों श्रीर सिद्धान्तों से भी बढ़ कर हैं, उन से बड़े हैं, भौर युग-युगों से उनके समर संदेश ने मानवता को स्पन्दित किया है। शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्द के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी कि आज की पीड़ित और भटकी हुई मानव-जाति को है। यह बड़ी परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फैबाए और हमारी पीड़ी को कुछ हद तक विवासा देने में मदद करे।

बुद की स्मृति में मैं अपनी अदा अपित करता हूँ और रंगून के बड़े संवायन को अपनी आद्रपूर्वक शुभकामनाएँ भेजता हूँ । यह संगायन इस मंगलमब समारोद के अवसर पर जुट रहा है, जब कि दुनिया को शान्ति की बढ़ी ज़रूरत है।"



# अशोक और बोद्ध-धर्म का विस्तार

ग्राचोक बौद्ध-धर्म के सबसे बड़े राजाध्यदाता थे। बौद्ध साहित्य के कहसार क्रशोक अपनी जिलानी में कोधप्यां स्वभाव के कारण चंड कशोक बहलाते थे। तब वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। वहीं के एक घनी व्यापारी की लड़की से उन्होंने विवाह किया । जब उन्हें पता बता कि उनके पिता विन्दुसार मृत्यु-शय्या पर है, तब वे पाटिलपुत्र पहुँचे और अपने भाई की छोड़ उन्होंने सबका वध किया। चार वर्ष तक जनता खशोक से इस साह नाराज़ भी कि राज्याभिषेक जनता के क्रोध की शान्ति के बाद ही हो सका। शशोक के १२वें शिलाखेल से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की, और हज़ारों को सार दिया। इस घटना का उन्हें परिताप हुआ। उन्होंने निश्चव किया कि अब कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे, बल्कि धर्मविजय करेंगे। भावरा शिखाखेख में सात ऐसे अंश मिखते हैं, जो कि पांचि साहित्य में भी पाए जाते हैं। खशोक चाहते थे कि ये ग्रंश जनसाधारण तक पहुँचें। अपने राज्यकाल के बीसवें वर्ष वे लुम्बिनी बन के उचान में पहुँचे, और उन्होंने एक स्तम्भ जगवाया जिस पर एक टस्कीर्यंजेख है । इस यात्रा के उपजब्य में वहाँ रहने वाखे जोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया । यह सारनाय और बोध गया भी गये। सारनाथ में एक खरिडत स्तरभ मिला है जिससे जान पहता है कि जो भी बौद्ध संघ की एकता को तोइमा चाहे, उन्हें आति-वहिष्कृत करने का आदेश अशोक ने दिया था। पालि सुक्त, सिगालोवाद सुक्त (दीवनिकाय) में कशोक के धम्म-चिव्यक विचार प्रथित हैं। वह अन्य सब धर्म-एंथों के प्रति सहिच्युता का उपदेश देते हैं, अभ्रेश, ब्राह्मश, आजीदिक, जैन क्यादि के प्रति वह एक-सा स्यवदार करना चाहते हैं। यह भी सुपरिचित है कि आजीविकों के लिए उन्होंने गुकाएँ दान में दी र्थी । कई प्राणियों की हिंसा उन्होंने निविद्ध मानी । जीव को जीव पर जीनः न आवस्यक नहीं। यहाँ तक कि पशुओं को विश्वया बनाना और और उन्हें नाल ठोकना भी, कुछ विशेष बौद्ध पर्व-दिनों पर निषिद्ध कर दिया गया था।

श्रशोक ने श्रपने साम्राज्य में विभिन्न श्रीण्यों के धर्मप्रचारक नियुक्त किये। वह स्वयं धार्मिक यात्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर उन्होंने शिलाखेख उन्होंण कराये। वृत्तारोषण किया, कुएँ खुदवाये, मनुष्यों और पश्चां के लिए चिकिस्सालय खुलवाये, न केवल अपने देश में परन्तु पढ़ीसियों के देश में भी यथा कोल, पाण्ड्य आदि देशों में। विदेशों में भी उन्होंने धर्म-प्रचारक भेजे: उत्तर में यवनों के देश में, गान्धार, कारमीर, हिमाचल-प्रदेश में, पश्चिम में अपरान्तक में, दिचण में वनवासी और मैसूर में, श्रीलंका और सुवर्ण-भूमि (मलाया. सुमाशा) में। वेरहवें शिलाखेख

यह भी जाना जाता है कि सदमें के प्रचारक दूर देशों में जैसे सीरिया के शाजा एंटिकोक्स (श्रांतियोका) द्वितीय, तथा धन्य चार राजाओं के राज्य में भेजे गए। उदाहरखार्थ, मिल्ल के टार्जमी (तुरमेय), मैलेट्रोनिया के एंटिगोनस (अन्तिकिन), इिंपरस के अजैक्ज़ैयडर (अजिकसु दर), सिरैनिया के मागाओं के पास और उत्तरी अफीका में भी ये धर्म-अचारक भेजे गए। इस सन्दम में उसने यवन, कान्बोज, पायड्य, चोज, धान्अ, पुलिन्द, श्रीलंका आदि के नामों का उल्लेख किया है। दूसरे शिलाकेल में यह कहा गया है कि प्राय: इन सब देशों में अशोक ने अस्पताल खुलवाये, कुएँ धीर ताबाब खुदवाये, और दृष्ट तथा श्रीपधियों की वनस्पतियों सब के सुल और कल्याया के लिए रोपीं। खुद-धर्म के व्यापक प्रचार और प्रसार में अशोक का कार्य महत्त्वपूर्य है। उन्हीं के कार्य को कनिष्क ने आने बढ़ाया और धर्म-प्रचारक मध्य एशिया, चीन, जापान, तिय्वत, सर्मा, धाइलैयड, कम्बोडिया आदि देशों में भेजे।

#### भारत

परिनिर्वाण के बाद प्रथम और दिवीय शती में बौद-धमं अन्य संन्यास मार्गों से अलग नहीं किया जा सकता था। मौर्य-काल में बौद-धमं, विस्तार की बड़ी सम्भावनाओं के साथ, एक महस्वपूर्ण धमं बनकर आगे आया। इस आरिन्मक काल में भी बौद-धमं का देश मगध और कांसल तक ही सीमित था। मधुरा और टल्लियनी में कुछ छोटी-छोटी मचडलियाँ बौदों की थीं। बुद्ध के सौ वर्ष बाद वैशाली में जो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से यथा पायेय, अवन्ती, कौशाम्बी, संकाश्य और क्षीज से बौद्ध मचडलियों को बुलाया गया। मौर्यकाल के आरम्भ में मधुरा बौदों का एक महस्वपूर्ण देन्द्र बन गथा था।

इस काल-खब्द में बीद सम्प्रदाय का इतिहास स्थिर नहीं था। बौद-धर्म के -क्सशः विकास के कारण और दूर-दूर रहने वाले विभिन्न मर्तों को मानने वाले लोगों के बीच में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, संघ की प्रकृता टूटवी जा रही थी। स्थानिक प्रभाव होर पहन रहे थे, और उन्हें सलग-सलग हंग से साकार दे रहे थे। बारोंक के राज्यकाल में ही, संघ में गम्भीर दरारें शुरू हो गई थीं और इसी कारख से शिलालेलों में बार-बार यह उल्लेख है कि "संघ में फूट न हो"।

शुक्लों के आने पर बौद्ध-धर्म को राजाश्रय मिलना बन्द हो गया। बौद्ध प्रन्थों में पुष्यिमित्र शुक्ल को बौद्धों का पीछा करने वाला माना गया है। परन्तु इससे कोई असर जनता पर नहीं हुआ। जनता के बौद्ध-धर्म के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही शुक्ल-कर्य काल में बौद्ध-धर्म फूला-फला। इस काल में बौद्ध-स्मारकों पर अंकित कितने ही खोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान से उपयुक्त काल का समर्थन होता है। मरहुत-स्त्ए, कार्लें की गुफाएँ, साँची का न्त्य, शुक्ल-कर्य काल के ही हैं। बौद्ध-धर्म मठों तक ही सीमित न रहकर अब जनसाधारण का धर्म बन गया था। उसमें मुर्ति-यूजक धर्मों की भाँति उपासना-तस्त्व धुसने लगे।

इस समय उत्तर में श्रीकों ने बौद्ध-धर्म अपनाया। मिनान्द्र राजा बौद्ध-धर्म का बढ़ा प्रचारक था। शाकल में अपनी राजधानी कायम करने पर, उसने कई धर्म-कार्य किए। मिनान्द्र के ही समय से भारत में जो मीक थे उन्होंने बौद्ध-धर्म को अपना लिया। पालि स्नोतों से जान पहता है कि श्रीकों ने धर्म-प्रचार में भी योगदान दिया। यवन देश के बौद्ध-धर्म अपनाने के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स वहाँ गए और एक श्रीक थेर धर्मराचित को प्रचार कार्य के लिए चुना। धर्मराचित को बाद में अपरान्तक देश में भेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-पुरुषों और सामन्तों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी। भारत में श्रीकों ने बौद्ध कला की एक नई शैली चलाई जिसका विकास पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ।

अशोक के राज्यकाल में बौद-धमं भारत में इस तेज़ी से कैला कि उसके अद्वारह पंथ बने। यह भेद सैद्धान्तिक उतने नहीं थे, जितने भौगोलिक थे। बौद्ध-धमं के विकास के साथ-साथ अलग-अलग प्रदेशों में पंथ बने। उन्हें संगठित करने वाली या एकक्पता देने वाली कोई व्यवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ाया। कई पंथ-भेद तो बिट भो गए। बुद्ध के निर्वाख के बाद दूसरी सदी में महासंबिक ने आठ विभिन्न निकाय चलाए। इनमें एक व्याव-हारिक, लोकोत्तरवाद, अपरशैल, और उत्तरशैल प्रमुख थे। एक शती बाद स्थविरवाद सानने वालों में फूट पदना शुरू हुई। पहली फूट के कारण दो निकाय निकले—सवांस्तिवाद तथा मूल-स्थविरवाद (जिस हमावत भी कहते हैं)। वैशाली में अपने आरम्भ से, महासंबिक पूर्व की आर पीमित रहा, बहीं से वह विशेषतः द्विणा की

१. मिलिन्द पन्द ६ सारस्य म उस्लिखित शागला

मोर फैला। इस मत के मानने वाखे उत्तर में अधिक नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनका उद्देश केवल दो उत्कीर्यं लेखों में है। महासंविक का अपना साहित्य विकासत हुआ और वस्तुतः उसने प्राचीन बौद्ध-धमं की सन से अधिकृत परम्परा रखी। क्योंकि यह अपने आपको महाकारयप से चला हुआ धमं, मानता है। इसी महाकारयप ने पहला बौद संघ बुलाया, जिसमें बौद्ध-धमं के सूत्र पहली बार परम्परा के अनुसार परे गये। जान्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंविक की सभी शाखाओं का उर्वेख वह बतलाता है कि वह प्रदेश सातवाहनों के और उनके वंश्वों के राजाभव में, कृष्णा जाटी में, महासंविकों का सन से बड़ा अखाड़ा रहा होगा। यह मत तीसरी या चौती शती तक पनपते रहे। स्थितरवाद नामक वृसरे दल में से जो निकाय निकले, उन्होंने भी साहित्य और उत्कोर्यक्षेतों में अपना निश्चित स्थान बना जिला। ये शुंग काल से कृषाय काल तक बानी २०० इंसापन से २०० इंस्ती तक पनपते रहे। सर्वास्तिवाद और उसको अन्य शालाएँ उत्तर में पनपती रही। सर्वास्तिवाद और उसको अन्य शालाएँ उत्तर में पनपती रही। सर्वास्तिवाद निकाय मधुरा से नगर (हार) और तक्षित्रक्षा से कारमीर तक के समुने प्रदेश में प्रविलत था।

किनक का राज्य-काल भी बौद-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण बटना है। परम्परा से वह न केवल धर्म का एक बढ़ा आश्रयदाता रहा, परम्तु बौद-धर्म को श्रामे रूप देने वासे महान गासकों में से एक बना। उसी के राज्य-काल में प्रक्यात भारताय-यूनानी बौद्धकला-ग्रास्ता विकसित हुई। आरत से बौद भिष्ठ इन्द-धर्म को मध्येशिया और चान से गए। एक नया बौद-धर्म का रूप, जिसका कि नाम महावान था, और जिसके बहुत दूरगामी परिचान घटित हुए, इसी समय विकसित हुआ। किनक्ट ने बौद-धर्म के विकास में बहुत योग दिया होगा।

गुष्तवंश के समय में बौद-धमं को एक नई मेरखा मिली। यद्यपि गुष्त समार मागवत थे, माह्यख-धमं के मानने वाले थे, किर भी बौद-धमं के प्रति उनकी प्री सहालुमृति थी। ऐसे कई महस्वपूर्ण उरकोश लेख मिलते हैं, कोशाम्बी, सौंचां वोध-गया और मशुरा प्रदेशों में, रवीं शतों से कड़ी शतों के खन्त तक, जिनमें कई व्यक्तिगत अनुदान देने वालों के नाम हैं। इसी काल में भारत में बाए चीली वर्मत्रयों के कई वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद-धमं की स्थित का कवा-यम्त्रयों के कई वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद-धमं की स्थित का कवा-प्रतियों के कहं वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और धान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और धान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और पान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और पान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और पान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन्ता, वाग और पान्यकृट में पाए जाते हैं, जो कि गुष्त-काल में बौद-धमं के बावन विकास और पान्यदि के विवय में मूक होकर भी बहुत मुखर हैं। काहियान वन्द्रगुष्त दितीय के राज्यकाल में भारत में बावा। उसने बौद-बमं की ससद देशा

के बारे में सास्य दिया है, विशेषतः उड्डियान, गन्धार, मथुरा, कस्तीज, कोशब मगध और तात्रिबिप्ति के विषय में । नाजन्दा विश्वविद्यालय की संस्था की स्थापना भी गुप्त राजाओं के राजाश्रय से ही सम्भव हो सकी थीं ।

सातवों शती के मध्य से हमें .कई ऐसे वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे भारत में बौद्ध-धर्म की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिल जाता है। जहाँ तक उसकी सीमा का धरन है, वह सबसे अधिक ऊँचाई पर पहुँच चुका था। साथ ही उसके अधःपतन का भी आरम्भ हो चुका था। परन्तु बौद्ध शिषण के कुछ बड़े केन्द्र, यथा नालन्दा और बजमी में, ज्ञान का प्रकाश निरन्तर जल रहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। पश्चिम में बजमी के मैत्रक वंश के राजा छठी शती के मध्य से बौद्ध-धर्म के आश्रयदाता बन गए थे। कई बौद्ध भग्नावरोष बलभी में खोजे गए हैं, जो कि बौद्ध-धर्म के अस्तित्व का साक्य, उस प्रदेश में दसवीं शती तक देते हैं।

हर्ष के राज्य के बाद को राती बीती उसमें ऐसी अराजक अवस्था फैली जो कि बौद-धर्म जैसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी। राजाअय पर ही ऐसे धर्म का विकास अवलम्बित रहता है। बौद्ध-धर्म कारमीर में प्रचलित रहा, विरोषतः वहाँ की स्वात घाटी में। वलभी आदि कुछ स्थानों में बौद्ध-धर्म अचलित था, परन्तु उसकी दशा अच्छी नहीं थी। फिर भी, अब बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे भारत के अन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, तब पूर्वी भारत में पाल-वंश के राजाअय में उसका तूसरा बड़ा पुनस्त्थान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से शासक पक्के बौद्ध थे। नालन्दा विहार को उन्होंने बड़े अनुदान दिए, और विकमशीला (विकमशिला), ओदन्तपुरी धीर सोमपुरी के नए विहार स्थापित किए।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुण्तों के विकास से पहले इन् पुराने अध्ययन-केन्द्र उपेचित हो चुके थे, फिर भी कुन्न नये केन्द्र भी इसी काल में बने। यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु आरम्भिक गुण्तकाल में कारमीर बौद्ध अध्ययन का सबसे बन्ना केन्द्र था। बाद में नालन्दा की स्थापना के परचात यह अध्ययन-केन्द्र धीरे-धीरे पूर्वी भारत की ओर बद्बता गया। नालन्दा करीब तीन शती तक समूचे बौद जगत पर जाया रहा, कुठी से नौवीं शती तक। महान पाल राजाओं के राजाअय के बावजूद, नालन्दा से बद कर दो और संस्थाएं बन गई—विक्रमशिला और ओदन्त-पुरी—जो कि पालों के समय में स्थापित हुई। पूर्वी भारत में कई नची संस्थाएँ बनी बाँ—विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, जगइल, विक्रमपुरी इस्वादि। उन्होंने नौवीं से बारहवीं शती कक बौद-संस्कृति विषयक सारा कार्य अपने में केन्द्रित-सा कर किया था।

### उत्तरी देश

#### मध्य एशिया और चीन

मध्य पृशिया में बौद-धर्म कब शुरू हुआ, इसकी निश्चित तारीख नहीं मिलती, किर भी यह प्रायः निश्चित है कि धुमन्त् टोलियों, जैसे शक और कुषाया जातियों और भारतीय व्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और बौद-धर्म के कई तत्त्व पूर्वी तुर्किस्तान के कई राज्यों तक ले गए। यह सब ईस्वी सन् के एक शती पूर्व तक होता रहा। अब इस बात का स्पष्ट साक्य मिला है कि इस प्रदेश के दिख्या के हिस्से में कुछ छोटे भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे—खोतान से जबनोर प्रदेश तक। एक भारतीय उपभाषा, जो उत्तर-पश्चिम की बोली के समान थी, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी। भारतीय उपनिवेश बसाने वाले प्रथम बाजी बौद-धर्म को इस प्रदेश में ले गए।

प्राचीन लोवान की परम्परा के अनुसार अशोक के एक पुत्र कुस्तन ने यह राज्य परिनिर्वाध के २३४ वर्ष परचात यानी ईसापूर्व २४० में स्थापित किया। उसके प्रपीत्र विजयसम्भव ने लोवान में जोड़-धर्म स्थापित किया। एक बौद विद्वान् जिसका नाम आर्थ वैरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान उपदेशक बना। लोवान में पहला विद्वार २५० ईसापूर्व में स्थापित हुआ। परम्परा आगे यह भी बताती है कि एक भारतीय राजवंश लोवान में ४६ पीढ़ियों तक राज करता रहा। वब बौद-धर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रहा। अपने समृदिकाल में, बौद-धर्म के लोवान में करीब चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें विद्वार, चैत्य, मन्दिर आदि समी वे। चीनी वात्री, जैसे फाहियान, सोइ-युन और युआन-व्यांग आदि, लोवान में बौद-धर्म के आठवीं शती तक फलने-फूलने के प्रमाख देते हैं। लोवान दिख्य के प्रदेशों में बौद-धर्म के प्रसार का मुख्य चेत्र बन गया, यथा निय, कालमदन (चेवेंन), कोराइना (लूलन) और कोक्कुक (काशगर)।

चीनी तुकिस्तान के उत्तरी हिस्से में चार महत्त्वपूर्व राज्य थे, जिनके नाम थे महक ( अवसु ), कुच, ज्ञानिदेश ( कर-शहर ) जौर काजो-चंग ( तुरफान ) । कुच इन चार प्रदेशों में सबसे अधिक शक्तिमान था और उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और चीन में बौद-धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्व भाग खिया । कुच में बौद-धर्म ईसा की प्रथम शतों में फैला । तींसरी शती के चीनी इत्तान्तों से पता चलता है कि उस काज-सबद में करीब एक इज़ार स्तूप और मन्दिर कुच में थे । कुच के बौद-निख चीन शह और उन्होंने बौद प्रन्थों के सनुवाद का बढ़ा काम किया । प्ररातस्वविषयक शोध से

पता चलता है कि बौद-धर्म आठवीं शती तक उत्तर में एक विकासशील धर्म था। इन प्रदेशों के पतन के बाद बौद-धर्म ११वीं शती तक राजाश्रय पाता रहा। राजाश्रय हैने वाले थे उड्गुर तुर्क, जिनकी राजधानी तुरफान प्रदेश में थी।

चीन में बौद-धर्म पूर्वी तुर्किस्तान की घुमन्तू जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शती के अन्त में फैलाया। एक शताब्दी के भीतर वह ऐसा धर्म बन गया जिसे सरकारी रूप से सहनीय धर्म मान लिया गया। बौद विद्वान ईसा की प्रथम शती के अन्त से चीन में बाने लगे, और उनका कार्य वहाँ अधिक जोरों से होने लगा। परन्तु समुचे हव काल (६४—१२० ईस्वी) में यद्यपि कई विद्वान चीन में आए, चीनियों के बीच कार्य करते रहे, और उन्होंने चीनी भाषाओं में कई बौद प्रन्थों को अनुदित किया, फिर भी बौद-धर्म को स्थानीय धार्मिक मतवादों से बहुत संघर्ष करना पदा। कन्फ्यूश्यम मठ को धर्म का रूप देने का यत्न हन-काल में किया गया, चूँ कि परम्परा से उस मतवाद का राज-दरबार में और सामन्त-वर्ग पर बढ़ा प्रभाव था और से बग बौद-धर्म को बवर मानते थे। ताओ मत धर्म के रूप में बहुत मज़बूती से जड़े पकड़ चुका था, परन्तु उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बौद-धर्म से अधिक कमज़ोर थी। इस कारण से बौद-धर्म देशज धर्मों से अधिक प्रभाव जक्दो जमा सका।

कन्स्यूशियस के धर्म की तुलना में बौद-धर्म प्रविक् सुविकसित धर्म था, और ताधो मत से उसका तरव-ज्ञान प्रविक गहन था, इसलिए उसने जरदी से चीनी लोगों को प्राक्षित कर लिया। चीनी भद्रवर्ग भी बौद-धर्म के एच में प्रतिपादन करने खने। इस प्रकार से माऊ-स्सिउ ने, जो कि इन-काल (१०० से २२१ ईस्वी) के प्रन्तिम वर्षों में हुआ, एक वार्तिकमाण्य लिखा जिसमें उसने बौद्द-धर्म के सिद्धान्तों की कन्स्यूशियस और लाओरसे के सिद्धान्तों से तुलना की, और प्रथम मत की महत्ता प्रतिपादित की।

माऊ-स्सिड जैसे लोगों के लेखन से शिखित चीनियों के मन में भी बौद्ध-धर्म के प्रति धारवासन का भाव जागा। चीन में आये भारतीय बौद्धों और उनके शिष्यों के द्वारा जो पवित्र जीवन विताया जा रहा था, वह भी चीनियों को इस नये धर्म के प्रति धार्कार्यत किए विना न रह सका। इस नये धर्म के विकास में विदेशी राजवंशों का राजाश्रय भी उपयोगी सिद्ध हुआ। वेई राजवंश, ईसा की चौथी शती में प्रवद्ध हुआ। उसका मूल विदेश में था। वे चीन में बौद्ध-धर्म के बड़े आश्रयदाता थे, और उस देश में बौद्ध-कला के सब बड़े कामों के धारम्भकर्ता थे। इस राजवंश के प्रथम सम्राट ने बौद्ध-धर्म को एक राज-धर्म बनाया।

इस समय के बाद तो बौद-धर्म ११वीं शती तक चीन में फलता-फूलता रहा !

पुक्क के बाद एक भारत से बीख आचार आए और उन्होंने इस सद्धमं-पूक्को बरावर प्रज्वित रखा। चौथी शती से चीनी भिद्ध स्वयं भारत में आने लगे और बौद-धमं का गहरा अध्ययन करने लगे। बहुत-सा बौद्ध साहित्य, जो कि भारतीय मूल अन्यों से भारतीय और चीनी आचार्यों ने अनुवादित कियाथा, चीनियों को अनुवाद के रूप में बौद्ध-धमं पढ़ने-समक्षने में सहायक होता रहा। कुछ कनुवादों का बहा साहित्यिक महत्त्व था और वे चीनी साहित्य में श्रेष्ठ अन्थों ( क्लासिवस ) के रूप में माने गए।

बौद्ध-धर्म का चीनी जीवन और विचारों पर प्रभाव बड़ा भारी था। कुछ देवता-विषयक धार्मिक विश्वासों के स्रतिरिक्त, बौद्ध-धर्म ने चीन में पुनर्जन्म, कार्य-कारण सिद्धान्त, श्रीर इह कर्म का फल अन्यन्न भोगना श्रादि विश्वासों को फैलाया। विशेषतः यथार्थ के विषय में यह धारणा कि प्रकृति के प्रत्येक कण्य-कण्य में वह ज्यास है, और चिर-भंगुरता का सिद्धान्त, बौद्ध-दर्शन के थे ऐसे दो वत्त्व हैं जिनका चीनी कवियों श्रीर कलाकारों पर बड़ा असर पड़ा और चीन की सौद्र्य-विषयक दृष्ट इन सिद्धान्तों ने निर्णीत की। बौद्ध-धर्म ने चीनियों में एक गहरी धार्मिक भावना श्रीर गहन विश्वास निर्मित किए, जिससे चीनी कला की महान कृतियाँ निर्मित हुई, जैसी युन-काङ, हुङ्-मेन, तुन-हुशाङ् श्रादि स्थानों में मिलती हैं।

#### कोरिया और जापान

सुदूरपूर्व में एक महस्वपूर्ण बौद-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौथी शतो के सालस्म से बौद-धर्म से उसका परिचय हुआ। उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के तीन माना ये, कोगुयु उत्तर में, पाक-चे दिख्य-पश्चिम में और सिला दिख्य-पूर्व में। इन तीन माना में बौद-धर्म का इतिहास एक-सानहीं है। बौद-धर्म सबसे पहले कोगुयु में एक बीनी भिद्य ३७२ ईस्वी में लाये। बारह साल बाद बौद-धर्म पाकचे पहुँचा, एक मध्य-एशियायी भिक्ख मारानन्द के सहारे। सिला में बौद-धर्म सबसे अन्त में पहुँचा। कोगुयु में बौद-धर्म पहुँचने के तीन बरस बाद वह सिला में पहुँचा।

कोरिया के बौद-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उसने चीन श्रीर जापान के बीच एक श्रंखला का कार्य किया। यद्यपि बौद-धर्म को कोरिया में श्रारम्भ से ही राजाश्रय मिलता रहा, फिर भी उसके सिद्धान्तों में कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था।

कोरिया का बौद-धर्म ईसा की ११वीं शती में अपनी परम सत्ता पर था। बह कोरिया के बांग राजवंश का समय था। इस काल से पहले, बौद-धर्म सिखा राजवंश के प्रभाव में फैर्ज रहा था। इस समय, कई प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध सिद्धान्तों

indira Gandhi Nation

का अध्ययन करने के जिए चीन पहुँचे। इनमें युग्रान त्सो (६१३-६८३ ईस्वी), जो कासियान शाला का था, युश्चान दिखाओं (६१७-६७० ईस्वी) और यी सिम्राङ् (६२४-७०२ ईस्वी), जो दोनों होउछा येन शाखा के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के बाद बौद -धर्म, जो कि सब तक सिछ राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का धर्म था, जन-साधारण का धर्म वन गया, विशेष रूप से यि ति'एन, प'ऊ वास्री और सन्य भिक्खुओं के प्रयत्नों से । यि ति' एन, नामक विद्वान जो चीनी त्रिपिटक की सुचियों के सम्पादन के लिए प्रसिद्ध था—इस चीनी त्रिपिटक को यि ति'एन लु कहते हैं—वीन में बौद्ध-धर्म पढ़ता रहा और उसके बाद उसने कोरिया में होउन्ना येन और ति'इएन त' आई शाखाओं के सिद्धान्तों का प्रचार किया। उसने कोरिया की भाषा में बौद्ध-वर्म पर लेख भी लिखे। फिर भी, पु'चाओं ने कोरिया में ज़ेन बीद-धर्म का प्रचार शुरू किया, जो कि बाद में, इतिहास में इतना महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला सिद्ध हुआ। मंगोल साम्राज्य का युश्रान राजवंश जब बांग राजवंश पर स्राधिपत्य प्राप्त कर चुका, तन कोरिया में बौद्ध-धर्म पर लामावाद का बहुत प्रभाव पड़ा। मंगील साम्राज्य 🕏 पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ्यूशियस के मत को अपनी संस्कृति के प्रमुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से बौद्ध-धर्म को अपने बादरपूर्व स्थान से च्युत कर दिया। यद्यपिउसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट हो गया फिर भी जनता के धर्म के नाते वह फलता-फूलता रहा।

आधुनिक कोरिया का बौद्ध-धर्म, वस्तुतः ज्ञेन बौद्ध-धर्म है। ऋमिताभ बुद्ध या मैत्रेय बोधिसत्व में विश्वास से वह धर्म रंजित है।

जापान को महायान बौद्ध-धर्म का देश कहते हैं। यह बौद्ध-धर्म का रूप आरम्भ में चीन में विकसित हुआ, वहाँ से कोरिया और फिर जापान पहुँचा। उसके बाद बौद्ध-धर्म चीनी और जापानी दोनों प्रकार के भिक्छुओं के प्रयत्नों से विकसित हुआ। जापानी विद्वान लामान्यतः यह मानते हैं कि बौद्ध-धर्म ने अपना पहला रूप वहाँ ४४२ ईस्वी में दिखलाया और वह कुद्र (पक्चे) से आया, जो कि कोरिया का एक अंग था।

हमारी दृष्टि से, जापानी बौद्ध-धर्म का निम्न ऐतिहासिक विभाजन किया जा सकता है—

- श्रायात का काल । इठी से सातवीं शताब्दी .ईस्वी । (असुक और नर काल)
- २. राष्ट्रीयकरस का काल । नौवीं से चौदहवीं शताब्दी ईस्ती । (हीबान और कमकुर काल)

३, परम्परा-निर्वाद का काल । पन्द्रद्वीं से बीसवीं शताब्दी ईस्वी। (सुरो-मशी, मोमोयम, और एदो काल, और ब्राचुनिक काल)

(१) आयात का काल—शैद्ध-धर्म का पहला रूप, जापान में अपने आपको शितोवाद के अनुकूल बनाने के नाले ध्यक हुआ। शितोवाद जापान का देशज धर्म-पन्ध था। इस कार्य के लिए, बौद्ध भिन्दुओं ने पितर-पूजा को मान लिया और बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ वे शितो मत के देवलाओं की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि वे सब देवला बुद्ध के ही विभिन्न अवतार हैं। इस प्रकार से बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे जन-साधारण में स्थापित हो गया। उसने शिलोवाद को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया।

इसका एक बड़ा लाभ यह था कि जब बौद-धर्म ने पहले जापान में अपना रूप दिलाया, तब वह चीन की बहुत विकसित संस्कृति के साध-साध आया। उसके अधिकतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौद्ध-धर्म धनी सामन्तवर्ग ने स्वीकार कर लिया, और यही वर्ग उस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था। एक बार भड़-वर्ग के इसे स्वीकार कर खेने पर सारे देश में बौद-धर्म बहुत जरुरी से फैल गया। प्राचीन जापान के कई सम्राट बौद्ध बने और उन्होंने अपने जीवन के आदर्श के रूप में बौद्ध-धर्म के कई सिद्धान्त मान लिए। राजपुत्र शोकोतु ने (१७४-६२१ ईस्वी), जो सम्राज्ञो खुइका का रोजंट था, बौद्ध-धर्म को बड़ी देन दी। होयुं जी मठ स्थापित करके उसने तीनों पिटकों पर टोकाएँ लिखवाई। वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धर्म के लिए वही किया, जो कि सम्राट अगोक ने भारत में बौद्ध-धर्म के लिए किया, या कि कॉस्टंटाइन ने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य में किया।

उन दिनों चीन से जो बौद-धर्म के पन्थ लाये गए वे इः थे—कुश (स्रिम-धर्म कोश शाला), सान्रोन (माध्यमिकों को तोन टीका वाली शाला), जोजिस्सु (सत्यसिद्ध-शास शाला), केगीन (अवतंसक शाला), होस्सो (धर्म-लच्च शाला), चौर रिस्सु (विनय शाला)। यह बेहतर होगा कि इन्हें धार्मिक पन्थ कहने के बजाय बौद संस्थाएँ कहा जाय।

(२) राष्ट्रीयकरण का काल अथवा जापानी बौद्ध-धर्म का दूसरा काल दो नए पंथों की स्थापना से ग्रुरू हुआ—केन्द्राई और शिंगोन । ये पंथ कमशः साईची (७६७-६२२ ईस्वी) और कुकई (७७४-६२४ ईस्वी) ने स्थापित किए। जनका उद्देश्य था बौद्ध सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि बौद्ध-धर्म जनसाधारण का धर्म बन सके। उसी समय; उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में भिक्खुओं को खर्म बन सके। उसी समय; उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में भिक्खुओं को खर्म बन सके। उसी समय; उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में भिक्खुओं को खर्म बन सके। उसी समय; उनका उद्देश्य था बौद्ध मठों में भिक्खुओं को



का प्रमुख गुरा यह था कि उन्होंने केवल धाण्यात्मिक मोच पर ही ज़ोर नहीं दिया, परन्तु साथ ही इस जीवन भी! जगत के सिद्धान्तों की परिपृत्ति पर ज़ोर दिया।

तेन्दाई और शिंगोन निक्खुओं के प्रयत्नों से बौद-धर्म का राष्ट्रीयकरण हो सका और घीरे-घीरे वह खोकपिय बनने खगा। फिर भी कई समस्याएँ सुककाने को बाकी रह गई थीं। यह सिद्धान्त अभी भी इतने ऊँचे और केवल विद्वानों के समकने लायक थे। उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाना था। जनसाधारण तो अन्ध-विस्वालों में हुवा हुआ था। सो इन सिद्धान्तों के साथ जब तक चमाकार नहीं जुदते कर तक वे जनमाझ कैसे बनते हैं साथ ही बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ-साथ उथों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलीं, उससे कई लोगों को यह प्रेरणा मिली कि वे इस दुनिया को छोड़ कर पारलीकिक मामलों में आच्यारिमक शान्ति लोजें।

प्क नई बौद्ध विचारधारा दसवीं शती में चल पढ़ी। वह थी स्रमिताभ दुद्ध में विरवास। कई लोग इस धर्म के अनुयायी बनाए गए। वे देवल स्रमिताभ दुद्ध का नाम-लाप करते— इस स्राशा से कि उनके पवित्र देश में उनका पुनर्जन्म होगा। इस स्रान्दोलन के पीछे-पीछे कई स्वतन्त्र नथे पन्थ चल पढ़े लो कि स्रमिताभ में विरवास करने पर जोर देते थे। वे नथे पन्थ, जो कि १२वीं सौर १६वीं शती में चल पढ़े, ये थे— युज-नेनबुत्सु, र्योनिन (१००२-११३८ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शानरान (१९७३-१२६ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शानरान (१९७३-१२६ ईस्वी) द्वारा स्थापित; और जि, इप्पेन (१२३६-१२८६ ईस्वी) द्वारा स्थापित। इन सब पन्थों में यह बात समान थी कि मुमुख्यों के लच्या सामान्य थे, सौर विचार और आचार को शुद्ध करने के और सरल बनाने के गस्ते एक-से बताए नये थे। इन कारणों से, कई साधारण लोग उन पन्थों का अनुयायित्व कर सके। विशेषतः किसानों और सिपादियों में से कई अनुयायी बने।

कमकुर काल में, जब कि ये पंथ श्रस्तत्व में साये, जापान में सामन्त-शाही का विकास हुआ। इसी काललबढ़ में दो नये पंथ सामने आये। एक था ज़न, जिसे ईसई (१९४१-१२१४ ईस्वी) और दोगेन (१२००-१२४३ ईस्वी) ने स्थापिक किया, और दूसरा था निचरेन जिसे निचरेन (१२२२-१२८२ ईस्वी) ने स्थापित किया था। इन दो पंथों में भी वे सब विशेषताएँ आ गई जो कि पवित्र देश में विश्वास करने वाले ऊपर उक्लेख किए हुए पंथों में थीं, यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों में विचित्र विरोधाभास था। एक का विश्वास था कि दूसरों की शक्ति में अहा रखने से मुक्ति मिलेगी। यह था शुद्ध देश वाले बैंदि-धर्म का मूलभूत दर्शन। दूसरे का अपने स्वयम् के प्रयत्न से मुक्ति पाने के सिद्धान्त में विश्वास था, जिस पर ज़ेन और निचिरेन सिदाम्त आधारित थे। ज़ेन बौद-वर्म के अनुवाबी अधिकतर योदा वर्ग में सेथे, और उन्होंने जापान की संस्कृति पर काफी प्रभाव डाजा।

इन नए पंथों के विकास से बौद-धंमें पूरी तरह से जनसाधारण द्वारा स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंजिलें इतनी स्पष्टतः श्रंकित हैं कि राष्ट्रीयकरण श्रीर जनसाधारणीकरण शब्दों से जापानी बौद-धर्म के इतिहास में युगान्तकारी सोइ ध्वनित होते हैं। इसी कारण से, आधुनिक जापानी विद्वान कमकुर काल की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हैं, जब कि बौद-धर्म पूरी तरह से जापान में जा गया।

(३) परम्परा-निर्वाह का काल-कमकुर काल के बाद जापानी बौद्ध-धर्म में

कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। देवल बहुदिय शास्त्राएँ विस्तृत हुई। ईदो काल (१६०३-१८६७ ईस्वी) में बौद्ध-धर्म जापान का राष्ट्रीय धर्म

इदा काल (१६०२ मान्य इति) में नाम्य को है। इस विकास का बन गया। इसका श्रेय लोकुगव शोगुनते के राजाश्रय को है। इस विकास का श्रधान कारण यह था कि सरकार श्राशा करती थी कि इस प्रकार से जापानी जनता पर ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल में, बौद्ध-धर्म इतना पर ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल में, बौद्ध-धर्म विध्यक कार्यक्रम ने विद्वत्तापूर्ण लोकप्रिय बना कि इस युग के अन्त में बौद्ध-धर्म विध्यक कार्यक्रम ने विद्वत्तापूर्ण अध्ययन का रूप ले लिया। इसी से आज के बौद्ध अध्ययन धीर शोध की नींव पड़ी।

श्रद्ध ईस्वी में मेईजि के पुनस्थांपन के बाद बौद्ध-धर्म का श्राता जैसे को श्रद्ध ईस्वी में मेईजि के पुनस्थांपन के बाद बौद्ध-धर्म का श्राता जैसे को गया। उसको मिखने वाखा जनाश्रय भी कम हुआ। राष्ट्रीयतावादी शितो धर्म की कोर से विरोध होता रहा। श्रिष्ठ छौर जनसाधारण दोनों ने इस खतरे को कम किया। आगे चल कर सरकार ने नथे विधान में पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी। साथ ही कई भिष्ठ जिन्होंने बौद्ध-धर्म के नये सिद्धान्त वैज्ञानिक हंग से खोज निकाखे थे, वे पुराने सिद्धान्तों में नया खर्य पाने खगे। कुछ बौद्ध मिरानरी धर्मरीका, हवाई हीय तथा धन्य देशों में नथे रूप से बौद्ध-धर्म के प्रचार के जिए गये।

### तिब्बत (मध्य) श्रीर लहाख

जहाँ-जहाँ बौद्ध-धर्म के उपदेश पहुँचे, जनता के हृदय में एक नई ऐतिहासिक बेतना वे जगाते रहे। इसका बहुत श्रव्हा उदाहरणा विश्वत है। जैसे भारतीय इतिहास लिखित रूप में महान बौद्ध सम्राट श्रशोक के समय से लिखा जाने लगा, उसी प्रकार से तिब्बत का इतिहास भी तिब्बत के सबसे गुणवान राजा स्रोक्-बस्सन-स्गम-पो (जन्म १९७ ईस्वी) के समय से लिखा हुआ मिलता है। इस राजा

ने विद्यती बोजी के जिए वर्णमाजा देकर एक जिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से दसके देश में बौद्ध-धर्म था सका । विञ्चत के ग्रास-पास की बौद्ध दुनिया से सांस्कृतिक सम्पर्क उस राजा के दो शताब्दी पहले से शुरू हुए होंगे । ये श्रास-पास के प्रदेश थे : भारत, खोतान, मंगोलिया, चीन और बर्मा। एक सम्भवनीय विव्वती दृन्तकथा के अनुसार, कुड़ बौद्ध प्रचारक भारत से आये और उन्होंने तिब्बती राजा, थी थी-री को बौद्ध-प्रनथ मेंट इत में दिए, परन्तु इन भारतीय प्रचारकों को निराश हो कर जीट जाना पड़ा, क्योंकि इस विकातो राजा के दरबार में कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं रखता था। प्रवप वय में हो बहुत मेवावो छोटे राजकुमार खोड़ -वस्तन को बड़ी लज्जा श्रीर होन-भावना का अनुभव हुआ होगा, और उसमें अपने लोगों के पिल्रहेपन को दूर करने की बड़ी चाह जागी होगी, क्योंकि जब वह राजगड़ी पर बैठा वो उसने निश्चयपूर्वक अपनी सैनिक शक्ति इतनी बढ़ाई कि नेपाल के राजा अंशुवर्मन जो दिविया में थे ग्रीर उत्तर में चीन के सशक्त सम्राट ताईत्सुङ् ने यह श्राधिक अच्छा समका कि इस तिब्बती राजा के साथ मुखह कर लें, और उसकी चाह को उन्होंने इस वरह आदर दिया कि दोनों ने अपनी राजकन्याओं का विवाह उस राजा के साथ करा दिया । यह दो रानियाँ, नेपाल की अ कुटी और चीन की वेन-चेक् , अपने साथ अपने वरों में अबोभ्य, मैत्रेय और शाक्यमुनि की प्रतिमाएँ लाई। इस प्रकार इस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बौद्ध-धर्म का तिब्बत में प्रचार करके अपनी जनता को सम्यता की श्रप्रपंक्ति में वह लाए । वस्तुतः इन विवाहों का निश्चय होने से पहने ही राजा ने ऐसी कई वातें की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह-सम्बन्ध प्राप्त हो सकें । उसने अपने दरवार के एक होशियार विव्वती को चुना । इसका नाम था योन-मि सम् भां-ट, और उसके साथ सोलह और मुमुच्चमां को चुना, जिन्हें द्विण भारत में प्रमुख बौद्ध विद्यापीठों में उसने भेजा, भारतीय शिलालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा व्याकरण का अध्ययन करने के लिए, और हन विद्याओं में पारंगत होने पर तिब्बतो भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने लोज निकालो, और उस भाषा का स्थाकरण भी स्थिर किया। थोन-मी ने अपने आप की सौंपा हुआ काम इतनी अच्छी तरह से किया कि तिब्बती लिपि तथा ब्याकरण पर उसने बाढ स्वतन्त्र प्रनथ लिखे और कुद्ध संस्कृत बीद्द प्रन्थों के श्रनुवाद भी तिब्बती में किए। उसे सदा विञ्वती साहित्य के पिता के नाम से याद किया जाता है। उसके जीवन-काल में स्रोक्-बत्सन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि बीद-धर्म के दर इशक्कमों के समान थे। स्हासा में रमोचे और जोखक् में उसने प्रसिद्ध मन्द्रिर बनाए, और पोटाला नामक ग्यारइ मंजिल वाला महत्व निर्मित किया। बाज भी

उस बड़े महल का एक हिस्सा खंडहर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे निचला हिस्सा ग्रीर उसका मूल छोटा रूप रहा होगा। बौद्ध-धर्म ग्रपने सारे सांस्कृतिक विकास ग्रीर सरंजाम के साथ तिब्बत में लाथा गया। उसने धीरे-धीरे पुराने वृच तथा नाग इत्थादि की पूजा करने वालों के फोऊन विश्वासों का स्थान ग्रहण कर लिया। तिब्बत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का ज्ञारम्भ करने का श्रेय तिब्बत के प्रथम महान सम्राट खोड़-बत्सन-स्गम पो को दिया जाना चाहिए। वह इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद का, कबौज के सम्राट हुई का ग्रीर चीन के तीर्य-यात्री विद्धान युग्रान-च्वांग का समकालीन था।

यद्यपि बौद्ध-धर्म तिब्बत में ऐसी सौभाग्यशाली परिस्थितियों में आया, फिर भी वह उतनी आसानी से या जल्दी से जैसा कि स्रोड़-बस्सन ने सोखा था एक विदेशी भूमि में गहरी जहें न जमा सका। देशज फाऊन विश्वासों से इस नये बौद्ध-धर्म को कम से कम तीन शती तक निरन्तर कठिन संघर्ष करना पड़ा। उसे पुराने श्रम्थिदरवासों को दूर करना पड़ा, नये समझौते करने पड़े, श्रनन्त काल से जो विचित्र रिवाज और परम्पराएँ चली श्रा रहीं थीं उनके श्रनुकुल अपने आपको ढालना पड़ा, उसमें कई बार पराजय और निर्वासन भी सहना पड़ा। यह सब कुछ ग्यारहवीं शती में श्रतिश के श्राविभाव तक चलता रहा, जब बौद्द-धर्म, श्रन्ततः, सच्चे अर्थ में तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म बन गया।

स्रोड् बस्तन के बाद, उसके पाँचवे वंशज के समय में बौद्ध-धर्म की प्रविष्ठा पुनः राज्य-धर्म के नाते हुई। उसका नाम था खी-स्रोड्-ब्रह्दे-बस्तन (७११-७१७ ईस्वी)। अपने शक्तिशाबी फाओन अफसरों के विरोध के बावजूद, उसने नाजन्दा विश्वाववालय के शान्तरिचत को तिब्बत बुवाया, और भारतीय बौद्ध-धर्म के सच्चे सिद्धान्तों को अपने बोगों में फैबाने और ब्यवस्थित रूप से धर्म-परिवर्तन कराने का काम बदाया। शान्तरिचत द्वारा दस इशल धर्मों और कारण-परम्परा के चक्र विषयक सिद्धान्तों पर दिए गए बहुत प्रभावशाबी उपदेशों का कोई असर न हुआ। इन्द्र प्राइतिक विपत्तियाँ जैसे अकावात और महारोग इस समय देश भर में फैबे, उन्हें विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्ध-धर्म की विकृत शिषा के कारण यह प्रकोप हो रहे दिरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्ध-धर्म की विकृत शिषा के कारण यह प्रकोप हो रहे हैं, और राजा को अन्त में इन्द्र समय के बिए उसे तिब्बत छोड़ कर जाने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि तिब्बती जनता उससे नाराज़ और उसको विरोधों हो गई थी। भारतीय उपदेशक इतना बुद्धमान था कि वह जान गया कि केवल तंत्रवाद की बिचन्न चमस्कारमय पद्धतियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर अपना बिचन्न चमस्कारमय पद्धतियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर अपना इन्द्र प्रभाव दाल सकता था। जनता आदिम जाडू-टोने और अद्भुत सहसा-घटतों इन्द्र प्रभाव दाल सकता था। जनता आदिम जाडू-टोने और अद्भुत सहसा-घटतों



पर इतना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने यह सिफारिश की कि पद्मसम्भव, बो वन्त्रवाद के प्रवस समर्थक थे, उन्हें स्वास घाटी के उर्ग्यान से बुखाया जाय और इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय। उसके बाद हो बौद-धर्म के पुनर्स्यापन के लिए शांतरिचंत वहाँ लौटकर चले ही आएँगे। अभी भी तिब्बती जितने बादर से पद्मसम्भव (गुरु रिग्पोचे) को देखते हैं, उससे पता चलता है कि इस काम में कहाँ बक उसे सफलता मिली। क्ली-स्रोड्-ब्दे-बरसन के राज्य की धन्य घटनाओं में उसकी चीनी सेना पर विजय, जो कि पोटाला के सम्मुख एक स्तम्भक्षेल पर अंकित है, और ब्सम-यास् में तिब्बती बौद विदार की स्थापना उक्खेलनीय है। यह विहार बिहार के उद्यन्तपुरी विहार के नमूने पर था। दूसरा काम था खद्दंकर महत्व में अनुवादित बौद्ध-कृतियों की सूची का निर्माण, और तिस्त्रत में शान्तर्राञ्चल के जीट आने पर अनुवादित कार्य को पुनर्व्यवस्थित करना । वहाँ आकर ईसा की आठवीं शती में शान्तरचित की मृत्यु हुई । धर्म-प्रचारक के नाते उसका जीवन बदा बम्बा भीर विरुपात रहा। शान्तरचित की मृत्यु के बाद उसने बीद-धर्म के रचनात्मक पद्म पर जो बज दिया था, वह कम होकर बौद-दर्शन की विध्वंसात्मक परम्पराएँ चल पहीं जिनका उपदेश चीनी भिवसुधी ने दिया और तिब्बत में बहुत घरसे तक उनका ज़ोर भी रहा। उनकी चुनौती का सामना करने के खिए राजा ने शान्तरिश्वत के सुयोग्य शिष्य और माध्यकार, कमलशील को नालंदा सं बुलाया । दोनों पत्तों के बीच में राजा के सामने बहस होती रही, और कमलशील आलिर जीत गए। चीनी दार्शनिक भिक्लु के पद्मधरों की भावनाएँ हार जाने पर इतनी कड़वी हो उठीं कि भारतीय भिष्ठ का खुन कर दिया गया। उसका सृत शरीर मसाखे से बाँधकर एहासा के बत्तर में एक विहार में श्रमी भी सुरचित रखा है। राजा सी-सोङ्-एदे बरसन, जिसकी शक्ति और विद्वता के कारण उसे विव्वती मंजुली का अवतार मानते थे, शोक-विद्वत होकर बस्दी ही मर गये। उसके शक्तिशाली बीद साम्राज्य का दाय मिला उसके बहुत संवेदनशीक और बादर्शनादी पुत्र मु-ने-बस्सन-पो को । करणा और समता के बीद सिद्धान्त इस करपनाशील राजपुत्र के इत्य को इस प्रकार छू गए थे, कि ज्यों ही वह गद्दी पर बैठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान भाव से वितरण गुरू कर दिया। उसका आयोजन इतनी सफलता से न चल एका, क्योंकि अम की महत्ता को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था, और विषमताएँ उसमें अनिवार्य रूप से दुस गईं। उसका जनता के जिए अप्रिय राज्यकां अधिक समय तक न चल सका । उसी के रिश्वेदारों ने उसे ज़हर दे दिया और उसी के माई की-वदे-स्नोड्-बत्सन

को गद्दी पर बैठाया । उसने भारतीय प्रन्थों को विस्वती में झनुवादित करने में नवे सिरे से प्रोत्साहन दिया, और पहचा संस्कृत कोश जिसका नाम था महाब्युत्पचि

(८१४ ईस्वी) प्रकाशित हुआ।

को-चदे-स्रोङ्-बत्सन ने अपने क्षेटे पुत्र का नाम रख-प-चेन (८१६-८३८ ईस्वी) रखा । वह उसका दंशज बना बड़े भाई ग्लब्ड-दर-म के स्थान पर । रख-प-चेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बीद-धर्म के सुवर्ण युग का तीसरा सबसे बहा धर्म-संरचक मानते हैं। उसकी बौद्ध-धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विलच्च्या थी कि उसने अपने जोटे पुत्र को भिष्ठधों की प्रतिज्ञाएँ दिखवाई, दीचा दी, बौद्ध-भिष्ठधों को कई प्रकार की सुल-सुविधाएँ और शासनिक प्रधिकार दिए और उसके खन्ये बालों को करवा कर बीद पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भौति प्रयुक्त करने की भी अनुमति दी। रख-प्-चेन ने अपने साझाज्य की सीमाएँ बढ़ाईँ और उसी के राजाश्रय में तिब्बत का पहला इतिहास भी किला शया।

तिब्बत में एकछूत्र राज्य, और बीद-धम की प्रतिष्ठा, जिससे कि अब तक उसकी सुख-सुविधा में इतनी वृद्धि हुई थी, एकदम कम हो गई, जब एक दिन रख-प-चेन का खुन उसके उपेचित वहे आई ग्लब्-इर-म के चनुवावियों ने कर दिया। उसके बाद ग्लक् दर-म बीद-धर्म का कहर दुश्मन बनकर गड़ी पर बँठा। बौद्ध प्रतिमाएँ गाड़ दी गईं, विदार बंद कर दिए गए, धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबन्ध खगा दिया और शिचुओं को फिर से गुहस्थ बनना पढ़ा, महीं तो उन्हें देश निकाखा दिया जाता । इन ज्यादतियों का चारों स्रोर गहरा विरोध स्वाभाविक था । स्रोर इसका बदला जिया गया जब एक दिन एक भिट्ठ पुरचाप राजा के पास तक थोदे पर चढ़ कर गया और खासा सोधा निशाना साथ कर उसने उसे मार डाखा (८४३ हंस्वी)।

ग्बड्-दर-म ने बौद-धर्म को ऐसी निर्मयता से द्वावा कि जनता में उसकी वदी हो तीव प्रतिकिया हुई। विश्वत की राजनीति में वह काल वहे ही निरचयासक इंस का है। इससे तिब्बत में ए ब्ल्ड्जूजोव राज्य का मन्त हो मवा। देश-निकाला जिन भिचु में को मिला था वे मध्य-तिब्बत को लोट आए और पहले से भी क्यादा कक्तिमान हो गए। ग्लब्-दर-म के कमझार धंशजों का अपने अधीन राज्यों पर से कब्जा कम हो गया था, और इससे चिलवडन शुरू हो गया। प्रन्त में क्हासा के बन्तिम राजा के पुत्र, द्वाल्-द्कार-वस्तन (६०६-२३ ईस्वी) ने शजवानी से निदा माँगी और वे पश्चिमी विव्यव की ओर गए, जहाँ उन्होंने अपने आपकी एक स्वतन्त्र राजा के नाते प्रस्थापित किया । यह खदाख, स्पुरष्ट् और गुमे के तीन प्रदेशों



को अपने अधिकार में लाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया। इन वीन राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध-धर्म का दीपक पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रला। विद्वान भिष्ठुओं को उन्होंने राजाश्रय दिया। कई तिब्बती विद्वानों को काश्मीर में भेजा। बीद्ध-धर्म के नवीनतम सिद्धान्तों को सममने के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध-प्रन्थों के तिब्बती में अनुवाद करवाए। इनमें सबसे विख्यात था ह् खोर-ल्दे (जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं)। उसने अपने कोटे भाई के लिए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयम् भिन्न वन गया और अपने दो बचा को भी भिन्न बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के महान आचार अतिश (जिन्हें दीपंकर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को तिब्बत में बौद्ध-धर्म के अध्यापक के नाते जाने का भी श्रेय उन्हें ही है। ईसा की ग्यारहवीं शती में भारत से श्रन्तिम महान आध्यात्मिक पेरणा पविश लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद-धर्म ने विञ्चत की भूमि में गहरी जहें जमाई और वहाँ से बढ़ कर वह धीरे-धीरे एक देशज, धार्मिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में फला-फूला। तिब्बती राजाओं के वंशजों ने परिचमी तिस्वत में राज चढ़ाया। कई प्रकार की राजनैतिक उथल-पुथल के चलते हुए भी शक्तिशाली स्रोड्-बरसन-स्गम-पो के सीधे वंशजों का राज्य सभी भी बदाख में चल रहा है।

विश्वत में अविश का जीवन श्रीर कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि दसे इतनी जक्दी से विश्वत नहीं किया जा सकता। उसका विश्वत श्रम्य अध्याय में विश्वत से किया जाएगा। जब से वह तिब्यत में आए, विश्वत में बौद्ध-धर्म के कई देशज सम्प्रदाय और निकाब चल पढ़े। इनकी अपेचा से, आरम्भिक मिश्रित और असंशोधित बौद-धर्म का रूप रिविड्-स-प अथवा पुराना मत्तवाद माना गया, जिनकी बार उपशासाएँ थीं। इस निकाय के मानने वाले पद्मसम्भव को अपना मत-प्रतिक्रता और गुरु मानते हैं। वे दैवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तृष्टि में विश्वास करते हैं और वे अपनी बाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। अतिश के सुबरे हुए उपदेश, जो कि मैत्रेय और असंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर निर्मर थे, आगे चलकर उसके विश्वती शिष्य इत्रोम्-स्तोन् के ब्काह-गृदम्स-प शासा के स्थापन का कारण बने। इस निकाय में हीनयान और महायान दोनों के उपदेशों का संरिचण्ट रूप था। इसमें भिच्चमों के जिए महाचर्य अनिवार्य था, और जातू-टोने का भी आवान्य था। महान विश्वती सुधारक स्सोन्-स-प ने द्गे-कुम्स प (मूलतः द्याह-स्दन-प) नामक सम्प्रदाय चलाया, जिससे बकह-गृदम्स-प का बहुत सा अभिवार कम किया गया और अब यही विश्वती बौद्ध-धर्म को प्रसुक्तः

श्रिषशासित करता है। आध्यात्मक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिद्धान्त का आधिपत्य अब तिन्त्रत में सर्वमान्य है, और इसी का परिकाम है कि दक्षाई लामा जैसी संस्था वहाँ है—धर्मपीट पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। वर्तमान दलाई लामा इस धर्म-प्रधान राज्य के चौदहनें वंशज हैं।

दो श्रीर निकाय, जो कि वकह-ग्दम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका दृष्टि-कोग कम साधुत्त्ववादी या शुद्धिवादी हैं, वे ११वीं शती के उत्तराई में स्थापित

किए गए । उनके नाम थे व्कह-र्ग्यु-द्व धौर स-स्वय-प ।

ब्कह-र्<sup>3</sup>युद-प (मौलिक परम्परा) तिब्बतो जामा मर-प द्वारा स्थापित की गई। यह अतिश का मित्र था और नाजन्दा विश्वविद्यालय के तान्त्रिक नारो प का शिष्य । इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से हैं, जो कि चीन और जापान के सभी उत्तरी बौदों का वर्तमान मत है, और उसके प्रधान प्रतिनिधियों में मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बड़े सन्त कवियों में माने जाते हैं, और जिन्हें शुद्धशास्त्रों की शिका स्वयम् मर-प ने दी। व्कद्द-र्-युद-प की आगे अलकर कई और शास्ताएँ हुई जिनमें से दो यानी कमें-प और इब्हग-प का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। कर्म-प के तीसरे प्रमुख रङ्-खुङ्-र्दो-र्ज कहजाए। उन्हें कर्म-बक्-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यात्मिक वंशज के नाते वोचित किया गया। वह दो वर्ष पहले मर चुके थे। तब से आध्यात्मिक वंश-परम्परा का रिवाज चल पड़ा । इस प्रकार से दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य लामाओं के चुनाव में, कोई सर्वमाम्य अवतार गड़ी पर बैठता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले जामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो । कर्स-प सिविकम में बहुत ज़ीर पर है और नेपाल में उसके अनुयायी कार्मिक कहलाते हैं। दूसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय है ह्य रग-प (अथवा गर्जन करने वाला) । उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज़ोरों से फैंसे कि उस देश ने ही बौद नाम प्रपना जिया।

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्क्य-प कह खाता है। उसका नाम 'भूरी मिट्टी' इस जिन्
रखा गया कि १०७१ ईस्वी में जब पह जा मठ बनाया गया तो वहाँ की ज़मीन
भूरी थी। वहीं आजकत का स-स्क्य बना हुआ है। स-स्क्य-प शाखा पुराने
रिक् म-प शाखा से मिज्ञती-जुजती थी, ब्ह्-र्ग्युद्-प शाखा से कम। और
इस सम्प्रदाय के भिष्ठ जुद्ध-धर्म का पांजन भी पूरी तरह से नहीं करते थे। वे
नागार्जन के माध्यमिक दर्शन के आधार पर पुराने और नये के बीच में सामंजस्य
स्थापित करना चाहते थे। महान त्सोन्-स-प के उदय से पहले वे एक शक्किशाची
अंकीबद श्रेष्ठ संगदन में परिचार्त हो शुके थे।



इंस्थी सन् की १६वीं शती में जब वे मंगील सम्राटों के सम्बक में आए तब विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कहर धर्मपरिवर्तन कराने वाले भी बने । स-स्कृय श्रेष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था इ-फग्स-प, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खुब्लाई का आध्यारिमक गुरु बना । राजपुत्र खुबलाई जब चीन का प्रथम मंगील सम्राट बना तो उसने मध्य-तिब्बत की सार्वभीम सत्ता स-स्वय के प्रधान पुजारी की सौंप दी । इस घटना का काल था १२७० । इस प्रकार से विब्बत में धर्मप्रधान राज्य का एक नया युग शुरू हुआ। स-स्वय-प ने बहुत से प्रसिद् तिब्बती विद्वान पैदा किये, जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तीन (१२६०-१६६४ ईस्वी) सबसे बड़ा माना जाता है। वह न केवल प्रमुख मौलिक नौंद्र आच्यों का विख्यात भाष्यकार या और एक अधिकारिक इतिहासकार था, परन्तु वह श्रव तक के उपलब्ध बीद-प्रंथों के विव्यती अनुवादी को संक्रतित करने वाला भी था। उसने व्यवस्थित रूप से उन अनुवादों की दो बहे हिस्सों में बाँटा, बकद-इंश्युर् (बुद्ध के शब्द) जो सी खगडों में थे, और ब्-स्तन-हम्युर (टीकाएँ) जो २२४ खनडों में थे। यही हमें तिब्बती बौद-धर्म सुत्रों के रूप में भिवाते हैं। तारानाथ नामक तिब्बती इतिहासकार (११७३ ईस्वी में जन्मा) जी-वह नामक सम्प्रदाय का मानने वाला था। यह स-स्वय-प की उपशास। थी। स्रोक् ख-प नामक महान सुधारक के अभ्युत्य के साथ-साथ तिब्बती बौद्ध-धर्म का आधुनिक काल शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यह स्सोड़-ल-प अमुदो प्रान्त में १३४८ ईस्वी में जनमा । संगठन कौर सर्व-माइक बुद्धि की अद्भुत शक्ति उसमें थी । उसने सब बान्यापदेश बीर बान्धविरवास दूर करने शुरू किए और बीद-शिवुबों का एक मतब्त संगठन बनाया, जो कि गहरी विद्या, अनुशासन और बहाचर्य पर आधारित था। इसी संगठन को द्गे-लुग्स-प (पुरुवदानों का सम्प्रदाय या जनसाधारण की भाषा में पोली टोपी वालों का सम्प्रदाय) कहते हैं। १४०८ में, उसने ऐसे स्थान पर गंदेन मठ की स्थापना की जो क्हा था से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ वर्षों तक काम करता रहा और १४१६ ईस्वी में मर गया । दो और बढ़े मठ, देपुरू और सेरा, जो वहासा के पास है, और ताशी-ज्हुम्यो, जो त्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे धार्मिक केन्द्र हैं कि उनमें सर्वोच धार्मिक शक्ति और प्रतिष्ठा समाई हुई है। वे सब उनके शिष्यों द्वारा जगने पनास वर्षों में स्थापित किए गए। ये विद्या-केन्द्र संगोजिया और साहवेरिया में धर्म प्रसार का काम इतनी योग्यतापूर्वक और उत्साह से चलाते रहे कि बारम्भ के स-स्वय-पाओं की शक्ति जब ब्रान्सिरक मगड़ों श्रीर परस्पर स्वर्दा से कम हो गई, तव द्गे-लुम्स्-प को मंगोल सामन्त अपना आध्यारिमक गुरु मानने लगे और उनकी पच जेने लगे । यही आध्यात्मिक गुरु धारे-धारे तिव्यत के पेहिक शासक भी वन गए।



(= लोकोत्तरवादिन) महासंघिक प्रज्ञातिबादिन प्कथ्याबहारिक (हैसा की तीसरी या चौथी शती) सिद्धार्थक शन्त में या तीसरी शती के शारम्भ में)-बहुस्तीय प्रमाप्ति (बुद-परिनिषांय के बाद दूसरी शबी के श्रपरशैलिक राजिगिरिक (बुद्ध परिनिवांक्य के २०० वर्ष वाद्) (ईसा की प्रथम शती) (बुद्ध-परिनिवाण को तीतरी शतो के बाद) (बुद्र-परिनिवांक की तीसरी शती के बार्ट) (= उत्तरशैतिक) महीशासक (बुद्ध-परिमियांक के सी वर्ष वाद) धर्म गुप्तिक (三 事中事「可事) प्वंशिकिक गोकृतिक जेतवनीय चेरियक मृल संघ धमोत्तरीय भद्रयानीय लाडिमतीय सरखागरिक विभाज्यवादिन धेरवादिन **अभयगिरिवासि**न (मब श्रीलंका से) (अब-परिनियांण के बाद तीमरी शती के मध्य में) (= gave) (बुद्ध-परिनिवांक के काश्यदीय महाविद्यारवासिम २०० वर्ष बाद् वासिम्युशीय (करीब ११० हैसापूर्व) = संक्रान्तिवादिन) (सब श्रीलंका से) स्यविरवासिन स्यविरवादिन मर्वास्तिवादिन मीयास्विक



जब उनके वीसरे सर्वोच सत्तावान व-सोद-नम्स-रम्बम्ग्सो (१४४६-१४८७ ईस्वी) से वह मिला, तो अलतान लान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहले जन्म में इफल्स्-प और उसके शिष्य महान सम्राट खुब्लाई सान ये और पढ़ने को डन्होंने एकदम पहचान विया कि वही संचा ताबे (वानी दलाई, विव्यती में र्व-म्त्सो) कर्यात् 'समुद्र' था। तब से, सभी परमश्रेष्ठ दखाई खामा कहकाय जाने जारे । इनमें सबसे विक्यात था महान धाँचवाँ दलाई खामा (१६१४-१६%) इंस्वी) जिसे कि मंगील सरदार गुसरी खान ने सारे देश की सार्वभीम सत्ता दे दी थी । गुसरी जान ने बन्ततः त्साङ और तिब्बत के बन्य प्रदेशों से सारे विरोधकों को नष्ट कर दिया । प्रायः सक्तर वयों के बाद के काखकायड में जब कि स-स्वय के बढ़े पुजारी तिब्बस के एक जोटे हिस्से पर राज करते रहे. बजाई जामा का सहसा सारे विस्वत पर सम्पूर्ण और देवी कार्वभौमत्व ज्ञान विका जाना एक ऐसी घटना है जो विम्बत के इतिहास में एक मोद की वरह मानी जा सकवी है। इस सुयोग्य और बहुत देशों में प्रवास किए हुए दखाई जामा के शासन काल में संस्कृत के स्थाकरका, आयुर्वेद और अन्य विश्ववों पर प्रन्य अनुदित किए जाते रहे । उसका प्रधान मन्त्री था सङ्स-रम्यस-रम्य-मन्त्रो। उसने कई वर्षों तक दखाई खामा की सुखु के समाचार गुप्त रखे । जनहित को च्यान में रख कर उसने वेसा किया और उस बबाई जामा के नाम पर वह राज्य का शासन-कार्य इतनी बच्छी तरह से चवाता रहा कि विस्का ने जो राजनीविश पैडा किए उनमें इसे सबसे डोशियार चीर सुयोग्य माना जाता है। सातवें दखाई लामा (१७०६-१७१६ ईस्वी) की क्वाति उसकी विद्वता, सहिष्णता भीर विरन्ति के किए थी। उसके राज्यकाल में क्युचिन और बेसुइट मिशनरी व्हासा में बाए । परन्तु इस काल में भारत के साथ पार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुखा दिए गयु, चूँ कि विदेशियों का आधिपत्य बढ़ा और भारत से ही पुरानी राज्य-ध्यवस्था विशाप्त हो गई । इसके बाद विध्वत के इतिहास में ऐसा कासलबढ कावा, जिसमें विश्वत जैसे सबसे शलग कर गया और वहीं राजनैतिक पढर्यत्र होते रहे और अस्पजीवी दक्षाई खामा एक के बाद एक प्रमुख बनते गए । इस बड़ी निज्ञा के युग के बाद इस बाज के पृक्षिया के प्रनर्जागरण के युग में आते हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई-और बौद-धर्म के प्राचीन कादरा का पुनम् व्यांकन हुआ। बौद्ध-धर्म के वे ही आदर्श करीय तरह राताब्दियों तक के बरवान-पतन से भरे इतिहास में तिब्बत को जीवित और चैतन्य रखे हुए हैं।

नेपाल

बीद-पर्म संस्थापक शाववसुनि के बर के नाते नेपास की संसार के बीद-

देशों में चित्रतीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शाक्य राजा के पुत्र थे, ईसा १४४ वर्ष पूर्व लुम्बिनी में जनमें। लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक नेपाली नगर से १२ मील दूर है। बहुत बचपन में हो, उसने सत्य की लोज में अपने पिता का राज्य झोद दिया। बोध-गयां में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाय में बसने अपना प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया, और बाद में वह अपने घर खौट गया। उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना : नेपाल के बारे में इस संवित उक्केल में यही कहा जा सकता है कि ईसाप्व तीसरी शती में, बशोक जब राजपुत थे, कभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलता-पूर्वक द्वाया और वहाँ शाँति और सुव्यवस्था स्थापित की । उसने लुम्बिनी में बाद में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति-रचा में एक बेख युक्त स्तम्म. निर्मित किया । यह बौद-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । इसके बाद उसको पुत्री, चारुमती ने एक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया, ऐसा भी कहा जाला है। नेपाल में उसने कहूं स्तूप और मठ निर्मित किए, जिनमें से कहूं सभी बाकी हैं। इंस्की सन् के आरम्भिक शतकों में, मूल-सर्वास्तिवाद निकाय के भिष्ठमों के जिए जो मनुशासन के नियम जागू हुए थे, उनमें उस प्रदेश की कडोर बजवायु को देखते हुए कुछ बातों की लूट दी गई थी। ऐसा जगता है कि इस देश में बीइ-मठ विषयक जीवन व्यापक प्रमाण पर विश्वमान या। ईसा की चौथी राती के महान बौद्ध दार्शनिक आचार्य वसुवन्धु ने भी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के विष् नेपाल-वाचा की थी।

नेपास को वास्तविक महत्त्व ७वीं शती के राजा श्रंशुवर्मन के समय से मान्त हुना। वह वीद-धर्म का पनका समर्थक और प्रचारक था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के प्रथम शक्तिमान राजा खोळ-वत्सन-स्गम-पो से करा दिया, और उसके राजाअय में तिब्बती में संस्कृत बौद-ग्रन्थों का अनुवाद कराने का काम श्रुक कराने वाले व्यक्तियों में, नेपाली पिश्डत शीलमन्तु का उर्वेख प्रमुखतः करना चाहिए। शॉलरिवत के काल में, यानी ईसा की आठवीं और नौवीं शताब्दी में इन दो देशों में सांस्कृतिक मिन्नता का गठवन्थन और मज़बूत हुना। बाद की शतियों में जब मुसलमानों ने विहार और बंगाज पर आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद-मठों का बढ़े पैमाने पर नाश किया गया। बौद्ध भिन्नओं को नेपाल में मुरवा और शरण मिली। वे अपने साथ में बहुत से मूल्यवान हस्तिल्लित प्रन्थ से गए, जिनमें से कुन्न तिब्बत के मठों में.भी जा 'पहुँचे, जहाँ आज तक वे मुरवित रखे हुए हैं। बीच की शताब्दियों में नेपाल के परिचमी विव्यत से सांस्कृतिक और

राजनैतिक सम्बन्ध १६तर होते गए। परन्तु हतिहास के इस काज-खयह की पूरी तरह से शोध आभी तक नहीं हुई है। कई सदियों तक नेपाल सभ्य-हिमालय की पर्वत-श्रेशियों के दोनों और के देशों के बीच में सांस्कृतिक कही का काम करता रहा। आभी हाल में भारत और तिब्बत के बीच में आने जाने का रास्ता नेपाल-

में से क्यरोड़ से होते हुए बनाया गया है।

भारत में बौद्ध-धर्म के प्रतन के बाद, नेपाली बौद्ध-धर्म के लोकिय रूप
में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जैसे कि मठों का जीवन, जातिमेद का विरोध
धीर मारे धार्मिक रहस्यों को कम महस्व देना। ये सब बातें धाध्यारिमक शक्ति के
रूप में कम प्रभावशाजी होती गई। धभी हाल तक बौद्ध-धर्म के चार सम्प्रदाय,
जिनकी कि कई उपशाकाएँ हैं, बहुत प्रमुख रहे हैं—(१) स्वाभाविक—दुनिया की
सभी वस्तुओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो गुण हैं; (२) प्रवरिक—एक स्वयंमु,
सम्पूर्ण, मनन्त परमारमा है; (३) कार्मिक—एक सम्तेतन नैतिक प्रभाव है, जिसके
द्वारा मूल धविधा के धाधार पर विश्व का यह यंत्र चलता है; (४) वाजिक—चेतन
बौद्धिक कारण और युक्त प्रजा दोनों ही हैं। इस प्रकार से भारत और तिब्बत में जो
विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रभाव में चलीं, उनका
सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। सभी हाल में बौद्ध-प्रन्थों के प्रध्यवन
का महस्त्वपूर्ण कार्य धर्मोद्दव सभा ने हुक किया है। नेपाली में पालि-ग्रन्थों के
कई शतुवाद सुपे हैं।

इस मकार से नेपाल, जो कि हिमालय की कुछ बहुत कँची चोटियों की आया में है, बड़ी आप्यारिमक मेरखा का खोत माना जाता है। उसने स्वतन्त्रता और सहिप्युता को सर्वोपरि माना है।

## दिस्तरा के देश

#### श्रीलंका

सिंद्जी परम्परा के अनुसार सम्राट अगोक (२०३—से २६६ है० प्०) ने पर्म पचारकों को सर्वन्न मेजा। उन्होंने बुद के उपदेश भारत के भीतर कोर बाहर जैजाए। उन्होंने अपने पुत्र (या माई) येर महेन्द्र को चार और न्वक्तियों के साथ ब्रीचंका मेजा, और वहाँ उन्होंने बीद-चर्म के सिद्धान्त देवानाम्पियतिस्स (२४०—२०० मेजा, और उसके अनुचरों को सुनाए। ब्रीचंका के राजा और जनता इस नचे हैसाएवं) और उसके अनुचरों को सुनाए। ब्रीचंका के राजा और जनता इस नचे हरवेग से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीद-धर्म अपना खिवा। उसकी वहाँ



उन्निति वितादण रूप से हुई। जालों स्त्री-पुरशों ने इस नये धर्म को अपनाया और हज़ारों संघ में शामिल हुए, भिन्न बने। सब जगह मठ और विहार बनाए गये और उनकी व्यवस्था के लिए काफी दान दिए गये। रानी अनुला और अन्य कई स्त्रियों ने पव्यवज्ञा प्रहण करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की। परन्तु कोई भिन्न स्त्रियों को दीचा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट अशोक के पास सन्देश भेजा गया कि कुछ प्रसिद्ध भिन्नियाँ उनकी सहायता के लिए भेजें। इस प्रकार से संघमित्रा, जो महेन्द्र की बहिन थी, और जिसे दीचा मिल चुकी थी, सिंहल भेजी गई।

सिंदल में बौद-धर्म के आरम्भिक इतिहास की दो बड़ी घटनाएँ ऐसी हैं कि उनका गहरा असर रहा है, और बौद-धर्म के लाखों मानने बालों में उनके स्मरख से अभी भी पवित्र उत्साद लागता है। उस बोधिवृष्ठ की शाखा को श्रीलंका में लगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान प्राप्त हुआ, अशोक की बहुत अच्छी कहपना थी। सद्यः दीचित बौद्ध जनसाधारण के लिए यह एक प्रेरणा थी। दूसरी बटना थी ४०० वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दाँत का लाया जाना।

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समुचा सिंहल बीद-धर्म का एक गई-सा बन गया। लंका की यह स्थिति दो हज़ार वर्षी बाद सभी तक वैसी ही है।

महान स्त्प दुट्डगामणी (१०१-७७ ईसाप्त अनुमानित) के राज्य काल में बनाया गया, और भारत के विदारों में आए बौद-भिष्ठकों की एक वही संगीति के आगे बौद-धर्म के लिए अपिंत किया गया। महावंस में उन अभ्यागलों की नामावजी और अन्य विवस्ण दिए गए हैं।

वट्रगामणी (२१-१० ईस्वी पूर्व अनुमानित) का राज्यकाल श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। अन तक बौद्ध-धर्म के पितन्न अन्य, महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पिठत, याद किये जाते थे और मौलिक परम्परा से रिचत किये जाते थे। अब व्यवस्था की गई कि उन्हें लिखा जाये। इसके लिए पाँच सौ पाठ करने वाले और लिखने वाले रखे गए। पालि न्निपिटक, जो झाज भी पितन्न धर्मशास्त्र की तरह सुरचित हैं, वह उनके ही परिश्रम का परिणाम था वर्ना भारत से तो वह कभी का विलुष्त हो गया, और उसके कोई चिन्ह भी शेष न रहे।

श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के प्रभाव को घितरंजित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सिंदल को सारी संस्कृति और सम्यता भारत से ली गई है। श्रीलंका की साहित्यिक माथा पालि बनी और अभी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है। सिंहली साहित्य भारतीय साहित्य की उपराखा है, और सिंदल की स्थापत्य-कला, जिल्ल और चित्र भारत से लिये गये हैं। सिंहल की लिप भी भारत से आयी।

तूसरी श्रोर, बौद्ध जगत श्रीबंका का बहुत ऋषी है। जैसे उपर उल्लेख किवा गया है कि पालि धर्मग्रम्थ अपने मूलरूप में इसी द्वीप में सुरिचित रखे गये, श्रीर श्रीबंका के बौद्ध-धर्म का बढ़ा प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, स्याम श्रीर लाश्चोस पर रहा। इन्हीं देशों में थेरवाद बौद्ध-धर्म श्रांत भी फल-फूल रहा है। बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में श्रोबंका निष्किय ग्राहक नहीं रहा, उसने विविध भाष्यों के रूप में बौद्ध-धर्म को विकसित करने में भी भाग बिया।

बर्मा

श्रीकंका के इतिहास-बुत्तान्तों के अनुसार, दो बौद-भिद्य, 'सीया' श्रीर 'उत्तर', सन्नाट अशोक द्वारा बौद-धर्म का उपदेश देने के लिए सुवर्ष सूमि में मेजे गए थे। सुवर्ष भूमि को साधारखतः बर्मा माना जाता है। फिर भी कोई ऐसा विश्वसनीय साध्य नहीं है कि अशोक द्वारा ही ये 'सीखा' श्रीर 'उत्तर' भेजे गए थे। सुवर्ष भूमि कौनसी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। इन्द्र लोग उसे स्वाम भी मानते हैं, श्रथवा पूरे दिन्द-चीन के जिए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं।

उत्तर और सोया की कहानी यदि छोड़ दें तो पाँचवां शती से पहले वहाँ बौद-धम पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाया नहीं है। बर्मा और भारत की निकटता को ध्यान में रखते हुए और ईस्वी सम्वत् से पहले भी दो कठिन स्थल-मार्ग भारत और वर्मा के बीच रहे होंगे, यदि ऐसा मानकर चलें, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि पाँचवां शती से पहले बौद-धर्म, भारत से वर्मा में गया होगा। परन्तु इस समय से आगे ऐसे निश्चित चृत्तान्त मिलते हैं कि जिनसे न केवल थेरवाइ बौद-धर्म का अस्तिस्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। स्वुस के पुराने राज्य को भी-चेत्र कहा जाता है और उसकी राजधानी कहीं मोम के निकट रही होगी। उसके भग्नावशेष आधुनिक झावज़ा में मिलते हैं।

झावजा के स्थापत्य-अवशेष आधुनिक प्रोम से पाँच मील दूर हैं; और बीनी वर्चनों से इस बात में कोई सन्देद नहीं रहता कि पालि धर्म-सूत्रों सहित थेरवाद बौद्ध-धर्म इस प्रोम के आस-पास के प्रदेश में पाँचवीं शती के उत्तरकाल में भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा प्रलादित किया गया होगा । वे भारत के दिख्या और उत्तर समुद्र के किनारे से शायद बहाँ आप होंगे । साथ ही साय हमें मूलसर्वास्तिवाद के और महा-बान शब के चिन्द्र भी मिलते हैं, जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे ।

इस अनुमान के लिए भी विपुत प्रमाया हैं कि बौद्ध -धर्म का धेरवादी रूप हिन्दू मोन या तलेंगों में फैला। ये पेगू में या इंसावती में बस गए थे। यातोन (सुद्धम्मवती) और मृन्य महौस-पदौत के प्रदेशों को तब सामृहिक रूप से रामण्य-



देस कहा जाता था। ईसा की ग्यारहवीं शती से दुः पहले थातीन इस धर्म का बढ़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका या। उससे भी पहले झाम्म ने जो कि एक तिब्बती-द्राविद जाति थी, पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था और वही नाम सारे देश का रख दिया था। म्रान्मं कोग जंगली, बेपडे-लिखे थे, श्रीर डनमें षुक विकृत प्रकार का तंत्रवाद प्रचलित था। १०४४ ईस्वी में एक नये राजा अनवरथ (अनिरुद्ध) पगन की गद्दी पर दें डे और वे शातोन के एक थेरवादी हद्धेंग भिन्नु अरहन द्वारा बौद्ध बनाये गये। उसे धर्म-दर्शी भी कहा जाता है। नये राजा ने अर्हन् और अतीन के अन्य कुछ भिनुओं के सारे प्राचीन विवृत धर्म के विरुद्ध जैसे धर्म युद्ध किया और थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी धर्म-प्रन्थों की बड़ी आवश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मन्द्र के यानी थातीन के राजा के पास दूत भेजे। उसने त्रिपिटक के पूरे पाठ माँगे थे। मनृह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना जेकर थातीन पर चड़ाई कर बैठे और उसे जीत लिया। वह विजयी होकर काँटे और अपने साथ न केवल राजा मन्द को बन्दी बना कर लाये, परन्तु भ्रन्य बौद्ध-भिचुन्नों को भी। बत्तीस हाथियों पर लाद कर वह बौद्ध-प्रन्थ श्रीर अवशेष भी लाये। विजय करने वाला विजिलों की संस्कृति से पूरी तरह से बन्दी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बड़ा कोई उदाहरण मिलेगा। पगन के बर्मी लोगों ने मोन लोगों का धर्म, मापा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद और उसके बंशज थेरवादी बीद-धर्म के बदे मानने वाले बने और उनकी राजनैतिक सत्ता के साथ-साथ वह समूचे वर्मा पर फैल गया। ब्राह्मण धर्म के, जो कि वहाँ पहले फैला था, के स्थान पर धीरे-धीरे बौद -धर्म फैलने लगा। वही धर्म आज भी पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वनिद्वता के फैला हुआ है। एक नये बौद्ध के आवेश से अनिरुद्ध ने कई पगोदा या मन्दिर और विहार बनवाए। उसके वंशजों ने डसका अनुकरण किया। वह श्रीलंका से चिपिटक के पूरे मूल पाठ लाया और अहर् ने उन्दें थातीन के पास जो पाठ थे, उनके साथ मिलाया । स्रनिरुद्ध के पुत्र, क्यन-ज़ित्य ने अपने पिता का पूरा अनुकरण किया और पगन में प्रसिद्ध आनन्द विहार बनाया।

1951-दर ईस्वी में श्रीलंका में दीनित कपट नामक भिन्न द्वारा एक सिंहती भिन्न-संव की स्थापना वर्मा में वौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। श्रीलंका के भिन्न वर्मा के भिन्नश्रों को सही तौर से दीवित नहीं मानते थे, और यही भावना कपट और धन्य अनुयायियों की थी। सिंहल संव और अम्म-संव के बीच प्रसिद्धन्द्वता तीन शतियों तक खलती रही और अन्त में सिंहल संघ की विश्वय हुई।

#### मलय शायद्वीप

मलय प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्कीर्ण केल मिले हैं वे संस्कृत में लिले हैं थीर चौथी तथा पाँचवीं शती में प्रचलित भारतीय वर्णमाला में हैं। इनमें से तीन निश्चित रूप से बौद्ध-धर्म से सम्बद्ध हैं भीर इनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश में उस समय बौद्ध-धर्म का प्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण ध्रवशेष नाखोन श्री तम्मराट (लिगीर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश था, जिसमें वह महान स्तूप बनाया गया, जिसकी खोज सभी होनी है। इस स्तूप के आस-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायद बहुत प्राचीन काल के हैं।

महायान बौद-धमें इस प्रदेश में ईसा की छुटी शती में फैला। यह बात के इति के पास पाए गए मिट्टी के एक उत्कीर्य खेख से जानी जाती है। वह शायद छुटी शती का है। उसमें बीन संस्कृत के श्लोक शती का है। उसमें बीन संस्कृत के श्लोक हैं, जो महायान शाखा के छुद्र दार्शनिक सिद्धान्तों के बारे में हैं। इन तीन श्लोकों में से दो माध्यमिक शाखा के कई पाठों के चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और थे बीनों सागरमितपरिपृष्ड (नाक्षियों २७६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं।

सहायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की आठवीं शती तक पनपता रहा। शायद आगे भी बहुत दिनों तक। खिगोर में पाए गए एक उस्कीयों खेख के बानुसार राजा और उसके पुजारियों ने बौद्ध देवताओं के लिए तीन इंटों के मन्दिर और पाँच स्त्य बनवाए। ये स्त्य शक खम्बत् ६६७ में (यानी ७७५ ईस्वी) बनवाये गये थे।

### स्याम (थाईलैंड)

बौद्ध-धर्म स्याम में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत प्राचीन काल से फला-कूला। शायद ईसा की पहली या दूसरी शती में। पोंग तुक और फा पाथोम के प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता है। फ्रा पाथोम बैंगकाक के ३० मील पश्चिम में है, और पोंग तुक शायद पश्चिम में भीर २० मील दूर है। एक धार्मिक इमारत के कुछ खरवहर, जुद्ध की प्रतिमाएँ, उत्कीर्या टेरा-कोट्टा और बौद्ध-धर्म के धुनिश्चित प्रतीक यथा धर्म-चक्र, जो शायद प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ पाये गये हैं।

इससे कुछ बाद के काल के भंगियात भग्नावरोष भौर कुछ अच्छे मृतिकला के नम्ने मिले हैं जिन पर गुप्तकाल का गहरा प्रभाव है। इन्हें द्वारावती वर्ग का कहा गया है। युआन-च्वांग के समय में यानी सातवीं शती के पूर्वाई में द्वारावती एक बहा समृद्ध राज्य था।



श्राटवीं या नौवीं शती में स्थाम श्रीर लाश्रीस काम्बुज के (कम्बोडिया) राजनैतिक शंग थे और वहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव इन पर भी पड़ा था। जाह्मण-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों इन देशों साथ-साथ फूले-फले । तेरहवीं शती के मध्य में थाई लोग स्याम और लाओस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर जो राजनैतिक प्रभुता थी उसे उन्होंने समाप्त कर दिया । थाई राजाओं के प्रभाव में थेरवाद शाला का बौद -धर्म और पाबि भाषा सारे स्थाम और लाखोस में फैली और फली-फूली। थाई राजा श्री सुर्यवंश राम महाधार्मिक राजाधिराज न केवल बौद्-धर्म के बड़े आश्रयदाता थे, परन्तु उन्होंने स्वयम् भी प्रवज्या प्रहुण की थी, और अपने राज्य में सब जगह उन्होंने बीद सिद्धान्तों का प्रचार किया था। सन् १३६१ इस्वी में उन्होंने कुछ विद्वान भिचुओं को एवं परिडतों को श्रीलंका मेजा भौर महासामी संघराज नामक महान भिद्ध को वे बाग्रहपूर्वक स्थाम में लाये। उन्हीं की शेरणा और सकिय प्रयत्नों से, बौद-धर्म और पालि-साहित्य को न केवल हद आधार मिला, परन्तु वह कई कोटे-कोटे हिन्दू राज्यों में फैला, जैसे भालवीराष्ट्र, क्मेरराष्ट्र, सुवर्णवाम, उन्मार्गसिख, योनकराष्ट्र और हरिपुक्षय । अब इन्हें बाओस कहते हैं । इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके अपने स्थानिक वृत्तान्त पालि में मिलते हैं। इस समय के बाद स्याम और पड़ीसी देशों में बौद-धर्म खूब फूला-फला। ब्राह्मण्-धर्म का हास हुआ, और केवल बतोत्सवों में उसके कुछ चिन्ह शेष रहे ।

काम्बुज (कम्बोडिया)

चीनी वृत्तान्तों से और पुरातत्व की शोध से यह सिद्ध होता है कि पाँचवीं शती के अन्त से नौद-धर्म कम्बोडिया में फूजा-फजा, यद्यपि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं मिला। क्योंकि शैव-मत जैसे ब्राह्मण-धर्मों से वह कम जोकप्रिय था। महान सम्राट यशोवर्मन ने, जो नौदीं शती के अन्त में राज्य करते थे, एक सौगताश्रम स्थापित किया। वह विशेष रूप से बौद्ध-भिचुत्रों के लिए था। उसके लिए बढ़े विस्तृत नियमादि बनाये गये।

राजा जयवर्मन सक्षम (११८१ से करीब १२२० ईस्वी तक) बढ़े श्रद्धालु बौद्ध थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरम सौगत की उपाधि दी गई। उनके श्राजेखों से पता चलता है कि जीवन के प्रति वैशिष्ट्यपूर्ण बौद्ध दृष्टिकोण क्या था, विशेषतः दान और समस्त विश्व के प्रति करुणा के भाव क्या थे? उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के स्थापन में बढ़ी उदारता से योग दिया।

जयवर्मन सप्तम का एक संस्कृत लेख उसकी राजी की धार्मिक वृत्ति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। यह कहा जाता है कि जब जयवर्मन सर्वप्रथम सम्पा में गये, तब उनकी पत्नी जयराज देवी ने लम्बे समय तक चलने वाले कई प्रकार के तपस और साधना के द्वारा अपनी वैवाहिक निष्ठा न्यक्त की। तब उसकी वही बहिन ने उसे बौद्ध-धर्म की प्रवज्या दिलाई। यह कहा जाता है कि उसने एक ऐसा वत किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुपस्थित पित की प्रतिमा देख सकती थी। जब उसके पित लौटे, तब उसने अपने पितत्र और उदार कार्य और भी बदाये। इनमें एक नाटक का अभिनय भी था। इस नाटक का कथानक जातकों से जिया गया था और इसमें जाति-बहिष्कृत खड़कियों में से एकत्रित की गई मिद्धियां ने माग जिया था।

काम्बुज में १६वीं राती ईस्वी तक बौद-धर्म फलता-फूलता रहा। यह स्मरणीय है कि इस समय तक, यद्यपि बौद-धर्म समृद अवस्था में था, फिर भी न तो वह राज्य-धर्म था और न इस देश में एक प्रधान धार्मिक पंथ के रूप में ही था। इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि बौद-धर्म को ऐसी स्थित कब मिली। परन्तु यह परिवर्तन निस्सन्देह स्थाम के थाई लोगों के प्रभाव के कारण बिटत हुआ। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वे बढ़े पक्के बौद्ध थे। उन्होंने कम्बोडिया के एक बढ़े हिस्से को जीत लिया था। पहले स्थाम पर कम्बोडिया का प्रभाव था, किन्तु अब स्थित उत्तरी हो चुकी थी, और कम्बोडियावासी थाई लोगों के प्रभाव से अपना धर्म परिवर्तित कर पूरे बौद्ध वन गये थे। अंगकोर-वाट खादि बढ़े मठों के बाह्यण देवताओं के स्थान पर बौद्ध प्रतिमाएँ आ गई थीं। यह प्रतिमा-परिवर्तन कब हुआ होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु धीरे-धीर बौद्ध-धर्म काम्बुज में प्रधान धर्म-पंथ बना और अब उस देश में बाह्यण-धर्म का शायद ही कोई चिन्ह रोव बचा हो। काम्बुज के केवल कुछ उत्सर्वों और स्थीहारों में बाह्यणस्व के चिन्ह दिखाई देते हैं।

#### चम्पा (वियत-नाम)

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र-किनारे के दृष्टिया में जो प्रदेश था, उसे अज्ञाम कहते थे। अब वह वियत-नाम कहलाता है। इसी का प्राचीन नाम या चम्पा। स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद-धर्म ईसा की तीसरी शती से पहले इस देश में जम गया था, यह बात इससे अनुमित होती है कि एक उत्तम अमरावती-शैली की, कांसे की एक वुद्र प्रतिमा, इसी समय में पाई गई। एक चीनी वृत्तान्त से यह जाना जाता है कि जब चीनियों ने चम्पा की राजधानी को ६०१ ईस्वी में जीता, तब वे अपने साथ १,३४० बौद्र-प्रन्थ के गए। इस महस्वपूर्ण घटना से यह जाना जा सकता कि ईसा की सातवीं सदी से पहले बौद्र-

वर्म इस देश में बहुत समय तक फलता-फूलता रहा होगा। इ-रिसग जिलता है कि चम्पा में बौद सामान्यतः आर्यसम्मितीय शाला के होते थे। सर्वास्तिवादी शाला के भी कुळ अनुयायी वहाँ थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ श्रावकयान सम्प्रदाय का प्रचार था परन्तु ईसा की आठवीं शती अथवा उसके आस-पास के उरकी में लेकों से यह जाना जाता है कि चम्पा में बौदों का महायान सम्प्रदाय प्रवल था, और शायद तांत्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाला से निकला। कभी कभी बौद्ध-धर्म राजाश्रय और उँचे अधिकारियों का आश्रय पाता रहा। एक स्थान पर एक वही बौद संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दोंग दुआंग है। इन भग्नावशेषों में एक मन्दिर और सठ है, जिसे राजा जय इंद्रवर्मन ने ८७४ ईस्वी में बनवाया था।

महायान शाला का बौद्ध-धर्म चम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में ईसा की ११ वीं शती तक चलता रहा, जब उस देश को उत्तर से धाये हुए अल्लाम-वासियों ने पूरी तरह से जीत लिया। अल्लामवासी पहले तौन्-किन् में रहते थे और चीन से उन्होंने अपनी संस्कृति ली। चम्पा शतीर धर्म का स्थान चीनी बौद्ध-धर्म और इस्लाम ने प्रहर्षा किया।

इण्डोनेशिया

ईसा की १ वीं शती के झारम्भ तक जावा द्वीप के खोगों पर बौद्ध-धर्म का बहुत कम प्रभाव था। फाहियान ने करीब ४१६ ईस्वी में जावा द्वीप की यात्रा की और उसने जिखा है कि जहाँ अन्य प्रकार के धर्म, विशेषतः ब्राह्मण धर्म इस प्रायद्वीप में फैंबे, वहाँ ''बौद्ध-धर्म की स्थित उच्छे जनीय नहीं थी'' परन्तु भारतीय भिद्ध गुणवर्मन जैसे उत्सादी धर्मप्रचारक को इस बात का अय है कि फाहियान की जावा-यात्रा के बाद पश्चीस वधों के भीतर बौद्ध-धर्म न केवल वहाँ प्रचलित हुआ वरन् उसने बहुत बढ़ा प्रमुख स्थापित किया।

वीद-धर्म सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले प्रचलित हुआ, विशेषतः श्री विजय राज्य में, जिसे कि पक्षेम्बांग कहा जाता है। इस प्रदेश में पाये गये कुछ उत्कीर्ण लेखों से जाना जाता है कि जो राजा श्री-विजय में ६८३—६८४ ईस्वी में राज्य करता था वह बीद था। प्रसिद्ध चीनी यात्री इ-स्सिंग ने ईसा की सातवीं शती के धन्तिम चरण में भारत की यात्रा की। उसने जिखा है कि श्री विजय का राजा और धनितम चरण में भारत की यात्रा की। उसने जिखा है कि श्री विजय का राजा और धनितम पर्योस के अन्य राजा भी बीद-धर्म को मानते थे, भीर श्री विजय, बीद जान का बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। श्री विजय के बौद्ध पुजारी एक हज़ार से अधिक थे और मध्यदेश (भारत) की भाँति वे सब विषय पहते थे। इ-स्सिंग ने कुछ समय श्री विजय में विताया भीर बीद-धर्म प्रस्थी शिक्षा प्रहुष्ण की। उसने दृष्टिय समृत्र

के द्वीपों में बौद-धर्म की लोक-प्रियता का बहुत मनोरंजक वृत्तान्त लिखा है। दिख्य समुद्र के दस देशों के नाम देकर वह लिखता है कि इन देशों के श्रीर श्रन्य छोटे द्वीपों के सब लोग ''बौद-धर्म मानते हैं श्रीर मलयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सबन्न हीनयान धर्म माना जाता है। मलयु में कुछ लोग महायान मानने वाले भी हैं।"

बौद धर्म का एक विशाल केन्द्र होने के नाते इयडोनेशिया का ईसा की वीं से ११ वीं शती तक जो महत्त्व था वह कुछ अन्य तथ्यों से भी सिद्ध होता है। धर्मपाल नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य सुवर्श द्वीप में श्राए । सातवीं शती में इंडोनेशिया सुवर्ण-द्वीप ही कहलाता था। श्वतिश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिद्य और विद्वान (१९ वीं शती) विक्रमशीला विश्वविद्यालय के प्रमुख बने स्रोर तिब्बत में उन्होंने बौद्ध-धर्म का दूसरा काल-खंड शुरू किया । ये अपने प्रारम्भिक जीवन में चन्द्रकीर्ति नामक प्रधान स्थविर से बौद्ध-धर्म की शिचा लेने, सुवर्ण द्वीप में गए थे। शैलेन्द्र वंश ने महायान शाला को श्रीसाहन दिया। शैक्षेन्द्र वंश मलय शायद्वीप श्रीर इंडोनेशिया के एक बढ़े हिस्से पर राज्य करता रहा । शैंलेन्द्र राजा बौंद-धर्म के बढ़े आश्रयदाता थे और उन्होंने जावा में बोरोबुद्र, कलसन भीर मेंद्रुत जैसे विशट स्मारक बनवाए। उल्की याँ बेखों के साध्य से पता चलता है कि शैलेन्द्र राजाओं में से एक का गुरु गीड देश (बंगाल) का था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल के पाल राजा भीर दक्षिण के चील राजाओं का, शैंखेन्द्र काल में, जावा पर धार्मिक विषयों में बहुत प्रभाव रहा। शैंबेन्द्र राजाओं ने नाबन्दा और नागपहिनम् में मठ स्थापित किए और पाल और बोल सम्राटों ने उनकी व्यवस्था के लिए प्राम दान में दिए। शैलेन्द्रों के प्रभाव में, बावा और सुमात्रा में बहुत बम्बे समय तक महायान चलता रहा। संभवतः बंगाल के प्रभाव के कारण विकृत तांत्रिक प्रकार का बीद-धर्म जावा और सुमात्रा दोनों में फैला। इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत बुत्तान्त मिलता है । वे इन सम्प्रदायों के मानने वाले थे। दो महत्त्वपूर्य महायान-प्रथ भी मिलते हैं - संग झंग कमहयनन मंत्रनय श्रीर संग झंग कमहयनिकन । ये दोनों जावा में महायानवाद के प्रमुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी देते हैं।

सुमात्रा और जावा के बलावा, मजयेशिया के अन्य द्वीपों में भी, विशेषतः बाजी और बोनियों में भी बौद्ध-धर्म प्रचलित हुआ था, इस बात के निश्चित प्रमास मिजते हैं। ब्राह्मया-धर्म, फिर भी अधिक प्रवत्त था और बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे इव प्रदेशों से जुष्त हो गया।

# बौद्ध-धर्म की प्रधान शाखाएँ श्रीर सम्प्रदाय

#### भारत

रिसा बगता है कि बुद के जीवन काज में ही ऐसे जोग थे जो उसके घविकार को नहीं मानते थे। बुद के भतीजे देवदत्त ने, ईच्यांवश राजा अजातराजु से दुर्सि-संधि करके कई बार बुद को मारने के यस्न किए। उसने बौद संघ में फूट बाजने का भी यस्न किया। उसने कहा कि बौद-भिन्नुआं को घविक कहे नियमों का पाजन करना चाहिए। बारहों महीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मस्य वर्जित होना चाहिए, और अद्धालुओं के घर निमन्त्रण पाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी भिन्नु थे जैसे उपनन्द, चन्न, मेत्तिय-मुम्मजक, अथवा पडवर्गीय (पाजिः चक्यग्गीय) जो विनय के नियमों को तोड़ने में सुख मानते थे। इसके अजावा इन् बोगों में ऐसी विकृत आदत्त होती है कि जहीं कोई नियम बना, वे उसका विरोध करते हैं। कुछ जोग आराम और सुख का जीवन बिताना चाहते हैं और इस कारच से वैयक्तिक स्वच्छंदता पर किसी भी प्रकार के बन्धन जगाने वाले नियमों को ओर वे ध्यान नहीं देते। उदाहरणार्थ, सुभद्र ने ज्यांही बुद्ध की सुखु के समाचार सुने, उसने आराम की साँस जी और कहा कि अब उसे बार-बार यह आजाएँ न सुननी होंगी कि ''असुक बात करो, असुक बात न करो।''

बुद् की मृत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे। वस्तुतः इसने अपने व्यक्तिगत सेवक आनन्द से कहा कि, धर्म और विनय भविष्य में प्रधान सत्ताएँ होंगी। ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिच्च या संव या स्वयं बुद्ध ने कहे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में प्रथित वचनों से और विनय से मिलाकर देखना होगा।

जब राजगृह में पाँच सौ भिचुओं ने महाकाश्यप के सभापतित्व में बौद प्रम्थों की प्रथम संगीति बुलाई, तब पुराय जैसे या विव्ववी प्रमाय के अनुसार गवाम्पति जैसे बोग थे, जिन्होंने उन्हें नहीं माना। क्योंकि उनका कहना था कि जो उन्हें प्रथित किया गया, वह मूलतः बुद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंने सुना था, उससे मिन्न था। ये विभिन्न पंथ या सम्प्रदाय शायद इसलिए चल पदे कि कुछ व्यक्तियों या गुटों के प्रति व्यक्तिगत लगाव से कुछ सामान्य हित-सम्बन्ध वन गए हों, या सहवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश झर्पद के कारण कुछ गुट वन गए हों, या कदाचित ज्यों-ज्यों समय बीतता गया सचमुच में, प्रामाणिक मतभेद और दहतर हो गए हों।

बुद्ध के बचन और उन पर भाष्य मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा से बखते रहे।
महापरिनिच्यान मुक्त में गुरु को भय था कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न हो,
और इसिलिए उसने चार पद्धतियाँ बताई कि जिनके आधार पर उनके सूत्र सही
है या नहीं, यह परला जाता था। एक शतक बहुत लम्बा समय होता है, और बुद्ध
की मृत्यु के एक सौ वर्ष बाद भिष्ठुओं में यह मतभेद पैदा हुआ कि स्वयं बुद्ध ने
क्या कहा था ? उसका भाष्य क्या था ? एक बार भिष्ठुओं ने संब तक यह मतभेद लाने
की स्वतन्त्रता ली, और उसके परचात बुद्ध-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शती में ये
सम्मदाय श्रष्टारह तक पहुँचे। वैशाखी के विज्ञयों ने पहला मतभेद शुरू किया।
विनय (चुल्लवमा) में और सिंहली वृत्तान्तों में लिखा गया है कि बुद्ध के परिनिर्वाण
के एक शती बाद वैशाली में दूसरा संघ बुलाया जाए, जिसमें बज्जी "दस वरश्विन"
का विचार करेंगे।

वसुमित्र तथा श्रन्य लेखकों के तिब्बती और चीनी श्रनुवादों से और ही दूसरा वृत्तान्त मिलता है। उनके श्रनुसार यह संव या संगीति बुलाई गई थी, जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धान्तों के प्रति भिन्नुश्रों में मतमेद।

महादेव मधुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, श्रीर "वदा ही पढ़ा-जिस्ता श्रीर विद्वान था।" पाटिलिपुत्र के कुक्कुटाराम में वह दीखित हुआ श्रीर तव बह राजा द्वारा श्रोरसाहित संघ का प्रधान बना। उसके पाँच सिद्धान्त श्रेः—

१. अर्हत् अनजाने आकर्षण के कारण पाय कर सकता है।

२. कोई अहत ऐसा भी हो सकता है, जिसे अहत्पन का पता न हो।

३. बहुत को सिदान्त के मामले में शंदेह हो सकते हैं।

४. गुरु के बिना अईत्पन तक नहीं पहुँचा जा सकता।

४. श्रट्ठममा का पाठ गम्भीरता पूर्वक सद्धमं का विचार करते हुए दुःख श्रीर श्रारचर्य के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से श्रन्त हो।

दूसरा संघ क्यों बुलाया ग्या था, इसके बारे में अलग-जलग परम्पराएँ हैं। सभी बुत्तान्तों में एक बात का उत्क्षेत्र स्थंट है कि बुद्ध के परिनिर्वाण की एक शताब्दी बाद मतमेद शुरू हुए। ये मतमेद कट्टर भिच्चमों के द्वारा बहुत कठोर नियमों को शिथिल करने भीर उनकी भीरों के द्वारा बबहेलना के कारण शुरू हुए। जो भिच्च नियमों से बाहर चलते थे, वे बाद में महासंधिक कहलाए, और कट्टर पुराण पंथी भिच्च थेरवादिन (स्थिविरवादिन) कहलाए। यह अधिकतर ''पुराणपंथी और उदारमतवादी, उच्च-श्रेणीय और लोकत-त्रात्मक विचारधारा" के बीच मतभेद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद से नई विचारधाराएँ विकसित हुई।

बांद परिषद का निर्मंय पुराद्यपंथी भिष्ठकों के पद्म में था। विजयों ने स्मिक्कांश भिष्ठकों का निर्मंय नहीं माना कौर उन्हें संब से निष्कांसित कर दिया गया। परिमाम यह हुआ कि संगीति एकदम बन्द हो गई, और जो बहुत दिनों से मय था वही फूट पैदा हो गई। संघ की एकता पर उससे बहुत बाबात पहुँचा। बो भिष्ठ कहरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति बुताई, जिसमें दस हज़ार भिष्ठकों ने भाग बिया। सचमुच में वह एक महासंगीति थी। इसी कारण से वे बोग महासंधिक कहसाए। एस० बीख० ने बिखा है कि "चूँ कि इस परिषद में सवंसाधारण जन और पवित्र व्यक्तियों ने भाग बिया था, बतः इसे महासंगीति कहा जाता है।" सब भाग खेने वाकों ने संगीति के नियमों का पावन स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि उनके निर्मंय महान गुरु की शिषा से मिखते-जुताते हुए थे, और वे थेरवादियों से भी अधिक कहर थे। संब में सबसे पहली दूढ यों शुरू हुई। प्राचीन बुद्ध संघ के दो निकाय बने—थेरवादी, और नहासंविक। यह खाई बढ़ती गई और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से और कई शाखाएँ अस्तित्व में बाईं।

इन विविध कालाओं की सरिय के इतिहास में, यह देला गया कि संघ में पहली फूट के बाद कई भीर लगड तथा विभाग होते गए, उपशालाएँ बनती गईं। समय के अनुसार धेरवाद में से ग्यारह और महासंधिक में से सात भीर शालाएँ निकलीं। यह सब एक के बाद एक बुद्ध परिनिर्वाण के तीन-चार सौ वर्षों के भीतर हुआ।

कई अधिकृत स्त्रोतों से—थेरवादिन, साम्मितीय, महासंविक—परम्पराओं से और बाद में विव्वती और चीनी अनुवादों से जाना जाता है कि इन विविध शासाओं का आरम्भ कैसे हुआ ? यद्यपि इन पारस्परिक वर्षनों में एकसूत्रता नहीं है, फिर भी उन सबके आधार पर एक क्रांसीसी विद्वान, मस्यू आन्द्रे बैरो ने कुद्र निरिचत निकर्ष निकास हैं जो काकी सही जान पहते हैं।

सभी विभिन्न मसवादों का विस्तार से वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं। अतः केवज कुछ महत्त्वपूर्व शालाओं का ही विचार वहाँ किया जाएगा :--

स्थविरवादिन अथवा थेरवादिन

पालि साहित्य में बुद्ध का सबसे प्राचीन जो उपदेश मिलता है, वह थेरवादी शाला का है। वहीं बौद-धर्म की सबसे पुरानी शाला है। इस विचारधारा के अनुसार बुद की प्रकृति मानवीय थी, यानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ थीं। यद्यपि कभी-कभी उनमें अतिमानवीय गुवा भी दिखाए गए हैं। उन्हें कुछ सुत्रों में देवाति-देव कहा गया है, फिर भी उदाहरणार्थ चातुमा-सुत्त में, वह अपने साथियों श्रीर धनुयायियों से असन्तुष्ट हैं, और कहते हैं कि वे मह्मश्राहों की आँति धनुशासनहीन ब्यवहार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भी दिखाई गई हैं, जैसे कि जब वह कहते हैं कि "अब मेरी अस्सी वर्ष की आयु है, और मेरी

वीठ में दर्द दे" ? (पिट्ठि में भागिलायित)।

बुद के उपदेश इस विचारधारा के अनुसार बहुत सरख है। वह कहते हैं "सारे पापों से दूर रही । सब अच्छी बार्ते जमा करो और मन को पवित्र करो।" यह बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसरण से प्राप्त होंगी। इनका विवरणपूर्वक वर्षन किया गया है। शीख अथवा सद्व्यवहार ही मानवीय जीवन में सारी प्रगति का मूलाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, चोरी, जूठ, व्यभिचार और माइड व्यसनों से बचना चाहिए। यदि वह भिष्ठ हो जाए, तो उसे ब्रह्मचर्य का जीवन विवाना चाहिए । गृहस्य के जिए भावश्यक सद्ध्यवहार के चार बाकी निवम पालन करने चाहिएँ, और उसे पुष्पमालाएँ या घन्य किसी प्रकार के सौंदर्य-प्रसाधन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नरम गई वाजे श्रासन या बिस्तरे उपयोग में नहीं जाने चाहिएँ, सुवर्ष या चाँदी का उपयोग नहीं करना चाहिए, न नाच देखना चाहिए, न संगीत के जबसे या अन्य असम्य तमाशों में जाना चाहिए, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कमी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ लिया जाता है कि बुरे जीवन-व्यवहारों (दश प्रकुशल-कर्मपय) से दूर रहना, उदाहरवार्थ हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, बहुतापूर्य वचन, लोम, अस्या, गलत दार्शनिक मत बादि । समावि, अथवा मनम, ध्यान की चालीस वस्तुओं में से एक या दूसरे से प्राप्त की जा सकती है। मनन का उद्देश्य मन की पूर्णतः संतुलित रखना है, जिसेसे एक ही समय में एक साथ चार आर्थ सत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीश्यसमुत्पाद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके अनुसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया

जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बाकार देता है, और सारा विश्व इससे बँधा है। बतः कर्म एक तेज़ी से चलते हुए रथ की घुरी है।

इस विचारधारा का दर्शन भी बहुत सरल है। सारे ऐहिक वस्तु जात अनित्य हैं, दुःख से भरे हैं और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनी हुई हैं। आगे उन्हें इस प्रकार विशांत किया गया है कि उनके वाँच स्कन्ध हैं, रूप नामक मौतिक गुण और चार अ-भौतिक गुण-वेदना, सभ्मा (संज्ञा), संखार (संस्कार) भौर विज्ञान (विज्ञान)। इनके और बारह 'बायतनानि' नामक हिस्से किए गए हैं, जो हंद्रिय-सम्वेदना के विषय हैं, और अद्वारह धातु माने गए हैं। पहले हिस्सों में कः ज्ञानेन्द्रियां-आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन (जो कि बौद्ध दृष्टिकीया से एक इंदि है) हैं, भौर उनके द्वारा संवेश विषय हैं, उदाहरणार्थ भौतिक पदार्थ, ध्वनियाँ, गंध, स्वाद, स्पर्श, और धर्मायतन यानी केवल मन से संवेद्य वस्तुएँ। बाद के विभाजन में, छः चेतनाएँ थीं, जो बारह आयतनों में जोड़ दी गई और इस प्रकार से अट्टारह धातु वन जाते हैं। इस प्रकार से, बौद्ध-धर्म के इस प्राचीनतम निकाय के अनुसार विश्व के घटकों का अनेकवादी स्वरूप है। यह संख्या दो से पाँच फिर बारह और अन्तवः १८ तक बढ़ती जाती है। यह संख्या जैसा कि इस आगे देखेंगे, अन्य निकायों में अट्ठारह से भी ज्यादा बढ़ गई है। पालि स्रोतों के अनुसार, पाटिबयुत्र की संगीति में, इस निकाय के सिद्धान्त, विभज्यवाद निकाय के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे।

समिधममट्ट-संगह (इस निकाय के मनोवैज्ञानिक-नैतिक तत्वों के द्वीं से १२वीं शती के प्रम्थ) में सनुरुद्धाचार्य नामक लेखक ने चार स्रान्तिम विभाग दिए हैं—चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के दश् विभिन्न विभाग दिए गए हैं (एक सन्य विभागन के सनुसार १२१ विभाग हैं), चेतसिक के १२, रूप के २८। निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वेष, अस स्रादि से इस सुक्त हो जाते हैं, वस्तुतः यह एक वर्णनातीत स्रवस्था है।

जब एक स्विक्त वस्तुओं का सही रूप जान खेता है, तब वह यह सांसारिक जीवन झोड़ने का यस्न करता है, चूँकि ऐसे जीवन में कोई तस्य शेव नहीं रहता। वह इंद्रिय-सुखों में अधिक रस खेना और आत्म-पीइन ये दोनों अतिवाद छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत कहते हैं, और फिर दिन्य अटुमार्ग के अनुसार अपने जीवन को उाजता है। अटुमार्ग में सम्यक् हिंह, सम्यक् निश्चय, सम्यक् शब्द, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीवन-पहित, सम्यक् यस्न, सम्यक् ध्वान, सम्यक् एकामता आती है। वह यह अनुसव कर खेता है कि सांसारिक दुःस तृष्या

के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव है कि दिग्य अष्टांगमार्ग का अनुसरण करके वह इस दुःल की समाप्त कर हो। उस निर्वाण की स्थिति में पहुँच कर वह अर्हत् वन जाता है। इस निकाय के मानने वालों का आदर्श है अर्हत् का जीवन। ऐसे जीवन में (भविष्यत्) जन्म-सरिण समाप्त हो जाती है। पवित्र जीवन प्री तरह पूर्ण हो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वह किया जा चुका होता है और फिर सांसारिक जो उन्ह की और सुदना नहीं होता।

महीशासक

बहुत से बौद विद्वानों में इस पंथ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। इसका कारण यह है कि इस शाला के दो गुट थे जो दो विभिन्न काल-खरडों में प्रसिद्ध हुए। पाकि स्रोतों के अनुसार यह पंथ वर्ग्यापुत्तकों के साथ स्थविरवादियों से अलग हुआ भौर इसी में से सर्वास्तियादिन निकले, जबकि वसुमित्र यह कहता है कि यह पंथ सर्वास्तिवादियों से निकला था। सबसे पुराने महीशासक शायद पुराखों में मिलते हैं, जो, जैसे पहले खिला जा खुका है, राजगृह की प्रथम संगीती के निरचयों को अपनी स्वीकृति नहीं देना बाहते थे। यह विचारधारा, ऐसा लगता है, कि श्रीलंका वक फैली। जातकटुकथा के भारम्भिक रखोक में यह कहा गया है कि उसके खेखक ने महीशासक परम्परा में जनमें हुए अपने एक मित्र बुद्देव के आमह पर वह जिली । थेरवादियों की भाति, आरक्तिक महीशासक भी एक साम चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते थे। उनके लिए न गत था न धगत, केवल वर्तमान और नौ असंस्कृत धर्म भात थे। वे नौ असंस्कृत धर्म थे--(१) प्रतिसंस्था-निरोध, ज्ञान द्वारा समाप्त करना; (२) अप्रतिसंख्या निरोध, प्रज्ञान द्वारा समाप्त करना, अर्थात् कारखों का स्थामाधिक रूप से समाप्त होना; (३) आकाश; (४) आनेजता, स्थिश्ता (१) कुशल-धर्म-तथता; (६) शकुशल-धर्म-तथता श्रीर; (७) सम्यकृतधर्म-तथता; (इ) सार्गीय-तथता भीर; (३) प्रतीस्य-समुत्पाद-तथता। इसमें से अन्तिम तो महासंविकों की सूची में भी है।

थरवादियों की ही सरह महासंविकों का विश्वास था कि बहुत पीड़े बौटकर नहीं खाते। साथ ही उनका विश्वास था कि खोतापश्च या पहली मंजिल बाले, शायद इस तरह से लौट आते हैं। कोई देव पवित्र जीवन नहीं विता सकता था। और न अविश्वासी को कोई बमत्कार करने की शक्ति आप्त हो सकती थी। खन्तरा-भव या इस जन्म और अगले जन्म के बीच में कोई स्थिति नहीं होती थी। संव में इद भी शामिल है, और इस कारब, से पहले को जो दान दिया जाए, वह केवल इदों को दिए जाने वाले दानों से अविक महस्त्वपूर्ण है। दिश्व बाटुमन्म में से सम्बक्

वाक, सम्यक् किया, सम्यक् जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हैं, चूंकि वे मानखिक इशाएँ नहीं हैं। दिग्य मार्ग से उन्हें निकाल दिया जाए।

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहले मानने वालों से भिन्न और विरोधी मत भी रखे। सर्वास्तिवादियों की भाँति इनका भी गत, ग्रागत और अन्तरा-भव में विश्वास था, और ये मानते थे कि स्कंच, ग्रायतन और धातु बीजों के रूप में बसते हैं।

# सर्वास्तिवादिन

जिन बौद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने अन्थों के जिए किया, इनमें सर्वास्तिवादिन स्थविरवादियों के निकटलम हैं। भारत में स्थविरवादियों के हास के साथ, इस पंथ को महायान का विरोध करना पड़ा। अभिधम्म-कोश के प्रयोता शाचार्य वसुवन्धु इस मत के बने मानने वाजे थे। बाद में अपने बन्धु असंग के प्रभाव से वे महायानवादी बने। यह पंथ भारत में पंजाव और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त (अब पाकिस्तान) में छूजा-फजा। किनष्क (ईसा की प्रथम शती) इस पंथ के वहे आअयदाता थे। उन्हीं के राज्य काल में एक संगीति जुलाई गई, जो बौद्ध-धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हो चुकी है। यह कहा जाता है कि इस संगीति में, जो वसुमित्र के निर्देश में चुलाई गई, सूत्र के विनय और अभिधम्म के बौद्ध पाठ तांवे के पत्रों पर खोदे गए और स्तूप के भीतर रखे गए। फिर भी, वे ताम्रपत्र आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इस पंथ का यह विश्वास कि "सर्वम् अस्ति", सब चीज़ों का अस्तित्व है, संयुत्त-निकाय के समय तक चला आता था। उसमें यह स्त्र है: 'सब्बम् अस्य'। इसी विश्वास के कारण इस पंथ का नाम सर्वास्तिवाद रखा गया। स्थविरवादियों के समान सर्वास्तिवादों भी बौद-धर्म के वास्तववादी या यथार्थवादी हैं। वे विश्वास करते थे कि वस्तुएँ वर्तमान में ही अस्तित्व में नहीं रहतीं, परन्तु गत और अनागत में भी रहती हैं। गत और अनागत वर्तमान की परम्परा में ही होते हैं। वास्सिपुत्रीयों के समान, साम्मितीय और कुछ महासंधिक अहतों के प्रमुख के विरोध में विद्वाह करते रहे। अहतों को स्थविरवादियों में बहुत अद्वितीय महत्त्व प्राप्त हो चुका था। उनका विश्वास या कि अहत् का पत्तन या वापिस जौटना हो सकता है। जब कि विचित्र वात यह थी कि साथ हो साथ वे बह भी विश्वास करते थे कि स्थापन या पहली मंजिल वाला व्यक्ति जौटकर नहीं आ सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मन से एक निरन्तर संज्ञा-प्रवाह- बहता रहे तो उससे मन भी समाबि प्राप्त होती है। यह पंथ, स्थविरवादियों की मौति बुद्ध को मानवोपरि सक्तियों

को नहीं मानता था। महासंधिक मानते थे कि बुद्ध धौर नोधिसत्व में ऐसी शक्ति है। उनकी श्रद्धा थी कि देवताओं के लिए पनित्र जीवन सम्मन है और अविश्वासी लोगों में भी मानवोपिर शक्ति हो सकती है। वे श्रन्तरा-भव अथवा इस जीवन और श्रगत्ने जीवन के बीच श्रस्तित्व में विश्वास करते थे। वे यह भी मानते थे कि बोधिसत्व पृथक्-जन थे और शर्दुत् भी श्रपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, और उन्हें कुछ न कुछ सीखना शेष था।

वे नैरात्म्य में विश्वास करते थे। व्यक्ति में किसी भी स्थिर तत्व को वे नहीं मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुयों की स्थायो वास्तविकता वे मानते थे। स्थविरवादियों की भौति वे विश्व में तत्वों की अनेकता में विश्वास करते थे। उनके खनुसार थे तत्व ७१ थे। इनमें से ७२ संस्कृत थे और ३ असंस्कृत। ये तीन थे खाकारा, प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध। ७२ संस्कृत धर्मों को चार खयडों में विभाजित किया गया था। रूप ११ प्रकार का, जिसमें एक अविज्ञास-रूप भी था; चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त धर्म थे और १४ धर्म चित्तविप्रयुक्त थे; अन्तिस था एक नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न तो सानसिक कहे जा सकते थे न भौतिक! फिर भी सानसिक या भौतिक आधार के बिना वे सिक्तय नहीं हो सकते थे। ये ७४ तत्व कारख-सरिख से वेंचे हुए थे, उनमें से इः हेतु थे और चार प्रस्थय। कुड़ जोगों के अनुसार इस पंथ के मानने वाले हेतुवादिन कहसाते थे।

# हैमावत

इस नाम से ही स्पष्ट है कि हिमालय प्रदेश में कहीं इस मत का आरम्भ हुआ। अट्ठारह निकायों पर अपनी पुस्तक में वसुभित्र कहते हैं कि हैमावत स्थिवर-वादियों के वंशन थे, किन्तु भन्य और विनीतिदेव इसे महासांधिकों की ही एक शासा मानते हैं। स्थिवरवादियों की मौति हैमावतों का विश्वास था कि बोधिसखों का कोई विशेष स्थान नहीं था, परन्तु उनके विरुद्ध वे कहते थे कि देवता नहांचर्य का पवित्र जीवन नहीं वितासकते थे और अश्रदालु लोगों में समस्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी।

वात्सिपुत्रीय

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशासा भी जोड़ी जाती है। इन्हें बौद मतवादियों में अजग से चीन्हा जा सकता है, क्योंकि ये पुत्गल सिद्धान्त में विश्वास करते थे। पुद्गल व्यक्ति का स्थिर-तस्व है। इस पंथ ने वे सब सूत्र लोज निकालो, जिनमें पुद्गल शब्द था, धीर इन्होंने यह मान लिया कि ऐसे पुद्गल के बिना, पुनर्जन्म सम्भव नहीं था। अभिजन्मकोश में वसुबन्ध ने पुस्तक के जन्त में एक विश्लेष अध्याय में, इस दृष्टिकोश का विरोध करने का यस्त किया। बास्सिपुत्रीयों के अनुसार पुद्गल न स्कन्धों के समान था, न उनसे शिक्ष था। स्थितिरवादियों की तरह वे इसमें विश्वास करते थे कि अहँत का पतन हो सकता है और अविश्वासी भी जमस्कार दिखला सकते हैं। इसके उप-पंथ के साम्मितियों के अनुसार देवता पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। ये अन्तरा-अव में भी विश्वाम करते थे, और अभिधम्म के मानने वालों की तरह से, सौत्रांतिकों की प्रथम और दूसरी तन्द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे। उस अवस्था में वित्रकें का लोप हो जाता है, और विचार बना रहता है। महीशासकों के अनुसार उनका विश्वास दिन्यपंथ के पाँच तस्त्रों में था। यह भी कहा जाता है कि इचं के राज्यकाल में उसकी बहिन राज्यक्षों ने इस पंथ को राजाअय दिया। इस मत के मानने वाले कमी अवंतिक कहलाते थे, चूं कि वे अवंती के निवासी थे।

धर्मगुप्तिक

धर्मगुतिक महाशासनिकों से टूंट कर शलग हो गए थे। श्रवा होने का कारण बुद और संव को जो मेंट चढ़ाई जाये, उसके बारे में मतभेत था। इस मत के श्रनुसार बुद को मेंट चढ़ाना और स्तुपों की श्रदा करना प्रधान धर्म था। उनके विनय के नियमों से यह स्पष्ट है। महासंधिकों की तरह वे भी विश्वास करते थे कि शहर पाय-वामनाश्रों से मुक्त था और नास्तिक श्रीर श्रावश्वासी श्रावमानुषी या धरकार करने की शक्त नहीं पा सकते थे।

यह मत मध्येशिया और चीन में लोकप्रिय बना। इसका अपना सूत्र, विनय और अभिधम्म साहित्य था। इसके विशिष्ट प्रातिमोच के नियम चीन के मटों में पालन किये जाते थे।

## काश्यपीय

कारवपीय सर्वास्त्वादिन और धर्मगुप्तिकों से कई गौख वालों में भिन्न थे, गौर स्यविरवादियों के निकट थे। इसीविए उन्हें स्थावरीय भी कहते हैं। तिक्वती स्रोतों के श्रनुसार वे सुवर्षक कहलाते हैं। कास्यपीयों का विश्वास था कि वह गत जिसका फल मिल जुका, वह समाप्त हो जुका है, परम्तु वह जो सभी पका नहीं है वह सभी जी रहा है। सर्वास्तिवादियों के भत में यो कुछ सुधार हुआ। वे तो गत को वर्तमान की भौति स्रोधित प्राय्के थे। कास्थपीयों के बिच कर समाव्य किया, बाँव उनका सपना एक जिपिटक भी है।

सीत्रांतिक या संक्रांतित्राद्नि पासि स्रोवों के अनुसार संक्रोंतिवादिन शासा कारवपीय से निकवी है और सौत्रांतिक संकांतिवादिनों से, जब कि वसुमित्र के अनुसार दोनों एक-से हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पंथ संकांति में विश्वास करता था। इसका अर्थ था वस्तुएँ एक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बदलती हैं। उसके अनुवायियों के अनुसार, एक व्यक्ति के पाँच स्कंधों में से एक सूचम स्कंध ऐसा है जो कि जन्मांतित होता है। समूचा पुद्गल स्थानांतित नहीं होता, जैसा कि साम्मितीय मानते थे। काश्यपीय शाला के अनुसार यह सूचम स्कंध ही सचा पुद्गल है। पुद्गल भी वही सूचम चेतना है जो सारे शरीर में ब्यापी रहती है। महासंविकों का यह मत है, और यह योगाचारियों के आलय-विज्ञान से मिलता-जुलता है। यह भी संभव है कि इस शाला ने यह सूचम चेतना का सिदान्त महासंविकों से लिया और उसे योगाचार पंथ को है दिया। उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद मत की सम्भावनाएँ हैं—यह सिद्धान्त महायान का था। ऐसे मतों के कारय यह मत आवक्यान (जिसे कि सही अर्थ में नहीं, परन्तु अक्सर हीनयान कहा जाता है) और महायान के बीच दोनों को मिलाने वाले पुल की तरह माना जाता है।

महासं चिक

बह सर्वसामान्यतः माना जाता है कि महासंविक महायान के पहले बीज बोने वाखे थे, और इस प्रकार से उसके बारम्भकत्ता थे। उन्होंने इस नये मतवाद का पण बड़े उत्साह से भीर उमंग से अपनाया, और कुछ दशाब्दियों के भीतर ही शक्ति और जोकप्रियता की दृष्टि से यह पंथ बहुत विकसित हुआ। विनय के क्तकालीन अचलित नियमों को उन्होंने भ्रपने सिद्धान्तों पर घटित किया, भीर नये नियम भी बनाये । इस प्रकार से बौद-धर्म और संव में उन्होंने पूरी तरह से क्रान्ति कर दी । साथ दी उन्होंने सुत्रों के और विनयपाठ के सर्थ और कान्य में परिवर्तन घटित किये । उन्होंने कई ऐसे सूत्रों को प्रयित किया छीर नियम-बद बनाया, जो कि बुद के वचन माने जाते थे । उन्होंने बहुत से सुन्नपाठ अस्वीकृत कर दिये, यद्यपि दे प्रथम संगीति में मान जिए गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि सूत्र बुद्ध के दचन नहीं हैं, यथा परिवार, अभिधम्म, परिसंभिदा, निर्देस और जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही एक परिशिष्ट या और शायद किसी सिंहली निष्कु की रचना है। अनिधम्म तीसरी संगीति में संकल्लित हुआ। यह संगीति राजा अशोक के समय हुई थी। पटिसंभिदा, निहेस और जातकों के इन् भाग आज भी बुद वचन नहीं माने जाते । अधिकारी विद्वानों में इस विषय में मलमेद है कि ये धम सूत्र माने जाएँ भयवा नहीं, क्योंकि वे सूत्र बाद के काख की रचनाएँ जगती हैं। ये सब पाठ बाद में जोने गए हैं और महासंविकों के सुत्रसंग्रह



में वे नहीं हैं। इस प्रकार से धम्म और विनय के सूत्रपाठ उन्होंने नए सिरे से विकसित किए, और महाकस्सप की संगीति में जो अस्वीकृत पाठ थे, वे भी उसमें जोड़े। इस प्रकार से धमसूत्रों में एक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ। महासंविकों का संकलन आचारिकवाद कहलाया। थेरवाद से इसे मिश्र करने के लिए यह नाम दिया गया।

युमान च्यांग ने जिला है कि महासंघिकों का अपना धर्म सूत्रपाठ था, जिसे बन्होंने पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वे हिस्से थे सुत्र, विनय, अभि-धर्म, धारणी और इतर । महासंधिकों का विनय, युश्चान ध्यांग के अनुसार वही था जो महाकस्सप-संगीति में संकित्तत किया गया था। वह तिस्तता है कि दिच्या में धनकटक में उसने अभिधम्म दो भिचुओं से सीखा। वह अपने साथ भारत से वापिस चीन में ६४७ संस्कृत ग्रन्थ से गया और उसने चीनी सम्राट के आदेश से उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया । उनमें पनद्वह सुत्र, विनय और अभिधर्म पर महासंधिक प्रंथ थे। उससे भी पहले फाहियान महासंधिकों के संपूर्ण विनय का चीनी लिप्यंतर पाटलिपुत्र से ले गए थे। नांजियों की सुची से दो महासंदिक विनय अन्यों का पता लगता है-अनु-विनय और भिन्नशी-विनय-जो अब बीनी भाषा में ही बाकी हैं। महासंबिक पंथ के मूल प्रन्थों में से खब हमें कोई मिलता है तो केवल महावस्तु अथवा महावस्तु-अवदान है। महासंधिक शाला के लोकोत्तरवादियों के विनयपिटक का यह प्रथम ग्रंथ है। उसके अनुसार, बुद्ध लोकोत्तर हैं ग्रीर वे केवल नाहातः ऐहिक जीवन से सम्बद्ध हैं। बुद्ध के इस रूप का महायान दर्शन के विकास में बड़ा योग रहा है। महावस्तु का मुख्य विषय है बुद्ध की जीवनी और उसी में संघ की स्थापना और प्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ है। वह अंशतः संस्कृत में और अंशतः प्राकृत में, अथवा एक प्रकार की मिश्रित भाषा में जी संस्कृत से मिलती-जुलती है, लिला गया है। यह अन्य सम्भवतः ईसापूर्व दूसरी शती और ईसा की चौथी शती में रचा गया।

वल्कीयाँ बेलों से भी प्रमाण मिलते हैं कि महासंघिक सूत्र अवस्य रहे होंगे। वदाहरणार्थ अमरावती के उत्कीर्यं बेलों में, विनय-घर, महाविनय-घर और संयुक्त भाणक जैसे शब्द आते हैं, और वे सब भिक्लुओं और भिक्लुियों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से नागार्ज नकोंडा के उत्कीर्यं बेल में ये शब्द आते हैं विमानिक्स-पंचमातुक-ओसक-वाचकानम्, दीध-मिक्स-निकाय-धरेख इत्यादि व स्त्र सारे प्रमाण से यह निकालं निकाला जा सकता है कि महासंघिकों के अमंसूत्र ईसा की प्रथम शती तक शाबद अस्तित्व में रहे होंगे।

विनीतदेव (ईसा की आठवीं शती) के अनुसार, महासंविकों का साहित्यिक माध्यम प्राकृत भाषा थी। वस्टन कहता है कि महासंविकों के धर्मसूत्र प्राकृत में बिखे गए थे। कसोमा कौरीस बिखता है कि महासंविकों का "निर्वाण विषयी सूत्र" एक विकृत उपभाषा में बिखा गया था। महावस्तु की भाषा मिश्रित संस्कृत थी, यह पहले ही कहा जा खुका है। यह एक प्रकार की प्राकृत थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था।

बुद-परिनिर्वाख के बाद दूसरी शती में महासंघिक पंथ की कई उपशाखाएँ हो गईं—एक व्याहारिक (इसे एक व्यवहारिक भी कहते हैं), लोको त्तरवाद, कुम्कुटिक (गोकु लिक), बहुश्रुतीय, धौर प्रज्ञ प्रित्वाद धादि। उसके कुछ समय बाद शैं खें पांध चला। चैत्यक इसि कि कहलाते थे कि वे चैत्यों को मानते थे। दोनों ने महायान पंथ के विकास में सहायता दी। शैं लों का नाम इस लिये पदा कि उनके कार्य चेत्र के धासपास पर्धत थे। श्री लों का नाम इस लिये पदा कि उनके कार्य चेत्र के धासपास पर्धत थे। श्री लों का गाथा में के अनुसार, वे शांध देश में इतने लोक कि धासपास पर्धत थे। श्री लों का गाथा में कि धाला में लिखा है कि पिय थे कि वे श्रंधक कहलाते थे। फिर भी पांच भाषा में लिखा है कि "चैतियवादिन (चैत्यवादिन) भीर श्रंधक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप में प्रयोजित प्रादेशिक नाममात्र थे।" जिन शाखाओं में महासंधिकों का विभावन हुआ था, उनमें चैत्यक और शैं ज प्रमुख थे भीर उनका दिख्या में बढ़ा प्रभाव था।

धारम्म में महासंधिक अधिक प्रगति नहीं कर सके, चूं कि कहर पुरायापंथी थेरवादियों ने उनका बड़ा विरोध किया। उन्हें मगध में अपना सिनका जमाये रखने के जिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु वे धीरे-धीरे शक्तिशाली बनते गये और उनका बड़ा बजवान संघ बना। यह इस बात से सिन्ध होता है, कि इस शाला ने पाटिलिपुत्र और वैशाली में अपने केन्द्र स्थापित किये और उत्तर और दिख्या में अपना जाज फैजाया। युआन-च्वांग कहता है कि "पाटिलिपुत्र के बहुत से अटमैयों की बहुसंख्या ने महासंधिक शाला बनाई।" इ-िसंग (६७१से ६६४ ईस्वी) भी जिलता है कि मगध (मध्यदेश) में उसे महासंधिक मिन्ने, कुछ लाट में और सिन्ध देश में, और कुछ उत्तरी, दिख्या और पूर्वी भारत में भी। मधुरा के सिंह-शीर्ष स्वम्म (१२० ईसाप्व) पर जो शिलालेख है, उसके अनुसार एक दुधिल नामक गुरु को कुछ अनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिला दे। यह सब से प्राचीनतम पुरालेख-साच्य है कि महासंधिक अस्तित्व में थे। वरदक पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु है, वह कमल-पात्र, जो अक्रग़ानिस्तान में पाया गया को तीन मठ या विहार मिले को इसी पंथ के थे।



इससे सिद्ध होता है कि यह पंथ भारत के उतर-पश्चिम में भी लोकप्रिय था। वस्बई प्रदेश में कार्ले की गुफाओं में जो एक अभिलेख है उसके अनुसार महासंविक पंथ को एक गाँव और नी-कमरों का प्रकोष्ठ अनुदान में दिया गया। यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्ज में केन्द्र था और उनका पश्चिम के लोगों पर प्रभाव था। फिर भी वे केवल सगध तक सीमित नहीं थे, परन्तु भारत के उत्तरी और पश्चिमी प्रदेशों में फैलते गये. और उनके अनुयायी सारे देश में बिखरे थे। फिर भी यह बात दिख्या में इस पंथ की जो उपशाखाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं है। अमरावती भौर नागार्जुनकोंडा के उत्कीर्यालेलों में हंबी (श्रविर-हवाया), चैत्यिक (चैतियवादक) महावनसेलियान (अपर महावनसेलिय), प्रवसेले, राजिगरि-निवासिका (राजशैल), सिद्धिका, बहुअतीय, और महीशासक उपशालाओं का उल्लेख है। यह अधिकतर स्थानिक उपशालाएँ थीं। केवल बन्तिम को झोदकर शेष सब महासंविक पंथ की उपराखाएँ थीं । अमरावती स्तूप बेजवाडा के पश्चिम में १८ मील पर स्थित है। यह स्तूप ईसापूर्व दूसरी शती में बनाया गया था, और बाहर का शिल्प वेध्टन ईसा की दूसरी शती में और अन्दर का शिल्प-वेध्यन ईसा की तीसरी शती में बनाया गया होगा ऐसा अनुमान है। अमरावती के बाद नागार्ज नकांडा दक्षिण भारत में सब से महत्त्वपूर्ण स्थान है। नागार्जु नकोंडा के स्मारक बौद धर्मानुवायी इच्चाकु कुल की कुढ़ रानियों और राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा की तीसरी या चौथी शती के रहे होंगे । यद्यपि महाचेतिय कदाचित और भी पहले का रहा होगा। नागाजु नकोंडा के ये भवन महासंविक पंथ के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात हुए होंगे । इससे यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्य उत्तर श्रीर दृष्टिया दोनों और फैबा था। फिर भी उनका दृष्टिया में अधिक प्रभाव रहा द्वीगा, विशेषतः गुंदूर और हुव्या प्रदेशों में, जहाँ कि चैत्यक और शैल उपशाकाओं ने बहुत ही सफलता प्राप्त की। अंधक नाम से स्पष्ट है कि शैलों को आंध्र में बड़ी खोकप्रियता मिली होगी।

महासंविक और उसकी सब उपशालाओं के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, महावस्तु में, वसुमित्र, भव्य और विनीतदेव को स्वनाओं में प्रथित हैं। बहुश्रुतीय और चैत्यक महासंविक शाला के बाद के अंकुर थे, और वे मूख महासंविक से अपने मतों में कुलु-कुलु भिन्न थे।

महासंधिक, थेरवादियों की ही तरह से, बौद्ध-धर्म के प्रमुख सिद्धान्त मानते थे, और इस मामले में ने एक दूसरे से मिल नहीं थे। ये मूल सिद्धान्त थे चार आवें सत्य, अन्द्र मार्ग, आत्मा का अनस्तित्व, कर्म-सिद्धान्त, प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त, १० वोधि-पद्योय धर्म, और आध्यात्मिक विकास की क्रमिक स्थितियाँ। उनके

अनुसार अनेक बुद लोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी आयु और उनकी शक्तियाँ असीम हैं, वे न तो सोते हैं, न सपने खेते हैं। वे आत्म-स्थित हैं और सतत समाधि की अवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एकद्विश्वक चित्त हैं। जब तक परिनिर्वास प्राप्त नहीं होता, इन सुद्धों को इय ज्ञान होता है और अनुस्पाद-ज्ञान होता है। संचेप में, इन बुदों से सम्बद्ध सब कुछ मानवोपरि है। महासंविकों की मुद्ध की इस करूपना ने महायान की बाद की त्रिकाय विचारघारा के विकास में योग दिया । उनके अनुसार, बोधिसत्व ऐहिकोपरि है, स्रीर वे साधारण व्यक्तियों की चार गर्भस्य स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेड़ हाथियों के रूप में अपनी माताओं की कुद्धि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दाहिनी तरफ से जन्म सेते हैं। उन्हें कभी काम, व्यापाद, विहिंसा की भावनाओं का अनुभव नहीं होता। सभी चैतन्य मानवों के जाभ के लिए, वे अपनी मुक्त इच्ड़ा से चाहे जिस किसी भी रूप में जन्म जेते हैं। इन सभी विचारों से बुढ़ों और बोधिसत्वों को देवरूप मिला। महासंधिकों की एक शाखा, महादेव के मानने वाले, यह मानते हैं कि चहुँतों की भी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उन्हें भी और लोग सिखा सकते हैं, उनमें कुड़ भज्ञान का अंश और संदेह का अंश दोता है, और वे केवल दूसरों की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, अईंवायस्था पवित्रता की अन्तिम अवस्था नहीं है।

महासंविकों के कुछ बन्य विश्वास इस प्रकार के हैं :

(१) पाँच विज्ञान, सराग भीर विराग दोनों प्रकार के होते हैं।

(२) रूपेन्द्रिय केवल मांसल होते हैं। वे अपने आप में हंद्रियों के विज्ञान को नहीं पहचान सकते।

(३) प्रज्ञा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाप्ति और निर्वाण सम्भव है।

(४) स्रोतापच पीछे सुबकर जा सकता है, परन्तु ऋहत नहीं। वह चपना स्वभाव चित्त और चैतिसक धर्मों से जान सकता है। सब प्रकार के पाप कर सकता है, पंचानन्तर्यानि झोड़ कर । ये पाँच महापाप हैं, मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, झहंत का वच, बुद्ध का रक्तपात भीर संव में फूट डाखना।

(१) कुड़ भी अन्याकृत नहीं है। अर्थात् वस्तुओं का स्वभाव या तो अन्वा है या बुरा, क्योंकि वह अच्छी भी न हीं और बुरी भी न हों ऐसा नहीं हो सकता।

(६) मन को मूज स्वभाव पवित्र होता है, वह उपक्लेश और बागन्तुकरजस से क्खंकित होकर विकृत हो जाता है।

(महासंविकों की वह विचारंबारा योगाचार के बाद्यंवादी द्शंन की



पूर्वपीठिका यी जिसमें कि साखय-विज्ञान विशुद्ध चेतना का भाव माना जाता है और जो भौतिक वस्तुकों द्वारा विकृत होकर अपवित्र बनता है।)

(७) मृत्यु के बाद और पुनर्जनम से पूर्व जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से महासंविक अन्य पंथों से बहुत भिन्न थे, सैद्धान्तिक मामजों में और अनुशासन के नियमों में भी। इस विचारधारा के मानने बाजे पीत भीवर पहनते थे, जिसका निचला हिस्सा बाई धोर मजबूत लिंचा रहता था।

बहुश्रुतीय

अमरावती और नागार्जुनकोंडा के शिलाक्षेत्रों में बहुश्रुतीय मत का उक्लेख है। वह महासंविक की ही एक बाद की धारा थी। उसका आरम्भ एक ऐसे आचार्य द्वारा हुआ जो बौद-धर्म के सूत्रों में बहुश्रुत था।

इन बहुश्रुतियों के मूल सिद्धान्त यों थे : वे मानते थे कि बुद्ध के उपदेश स्वित्यता, दुःल, शून्य, अनात्मन् और निर्वाण से सम्बद्ध हैं । वे बोकोत्तर हैं, चूं कि उनसे मुक्ति मिलती है । उसके अन्य उपदेश जीकिक हैं । इस मामके में बहुश्रुतीय बाद में आने वाले महायान आचार्यों के पूर्व उद्घोषकर्ता थे । उनके अनुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था । इसके अतिरिक्त संघ भौतिक नियमों को मानवे वाला नहीं था । महादेव के पाँच प्रमेयों को वे अपना ही मत मानते थे । इस सदानिक मामलों में शैल शालाओं में और इनमें बहुत कुछ साम्य था, और अन्य मामलों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतम थे ।

परमार्थं के श्रनुसार, इस उपशाला ने बौद्ध-धर्मं की दो प्रमुख विचारधाराश्री-आवक्यान श्रीर महायान को मिजाने का यत्न किया । हरिवर्मन का सत्यसिद्धिशास्त्र इस मत का प्रथम सुत्र-प्रथ है ।

बहुश्चितियों को "क्टर और महायान मत के बीच का पुल" माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दोनों के उपदेशों को मिलाने का यस्त किया। हरिवर्मन आत्म-नैरात्म्य और धर्म-नैरात्म्य में विश्वास करते थे। क्टर विचारधाराओं के अनुयायियों की भौति वह विश्व की अनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके अनुसार उसमें मध्य तत्व थे। महायानवादियों की भौति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सस्य हैं— संवृत्ति और परमार्थ। उनका यह भी विश्वास था कि रूड सत्य के दृष्टिकोख से आत्मा अथवा विश्व का मध्य तत्वों में विभाजन तो अस्तित्व में था, परन्तु परम सस्य के दृष्टिकोख से सर्वयून्य भी था। वे बुद्धकाय और धर्मकाय के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। इसका स्पष्टीकरचा वे यों देते थे कि शील, समाधि, प्रज्ञा, विद्युक्ति, विसुक्ति-ज्ञान-दृश्यन आदि से यह धर्मकाय वने हैं। यद्यपि बुद्ध के परम

मानवोपरि स्वभाव में उनका विश्वास नहीं था, फिर भी बुद की विशेष शक्तियों में उनका विश्वास था, जैसे दश बजानि और चार वैशारण श्रादि। इन्हें स्थविरवादी भी मानते थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान ही वास्त्रविक था, जबकि भूत श्रीर भविष्यत् का कोई अस्तिस्व नहीं था!

चैत्यवाद शाखा महादेव नामक उपदेशक से शुरू हुई, हुद्ध-परिनिर्धाण के बाद दूसरी शती के अन्त में। इस महादेव की महासंघिकों के आरम्भकत्ता महादेव से भिन्न मानना चाहिए। वह एक विद्वान और अध्यवसायी साधु था, जिसे महासंधिक संघ मानना चाहिए। वह एक विद्वान और अध्यवसायी साधु था, जिसे महासंधिक संघ में दीचा मिली थो। वह महासंधिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था और उसने एक में दीचा मिली थो। वह महासंधिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था और उसने एक नया संघ चलाया। चूँकि वह एक ऐसे पर्वत पर रहता था, जिस पर एक चैत्य था, इसलिये उसके अनुवायी चैत्यक कहलाये। साथ ही, यह नाम अमरावती और नागार्जु नकोंडा के शिलाखेखों में भी उहिलाखित है। चैत्यवाद शैल मतों का मुलाथा।

सामान्यतः कहा जाय तो चैत्यक मूल महासंविकों के आधारभूत सिदान्तों को मानते थे, किन्तु कुछ गौषा बातों में उनसे भिष्ठ मत रखते थे। चैत्यक मत के इड़ विशेष सिद्धान्त थे थे:

(१) चैत्यों के निर्माण, अलंकरण भीर पूजा से बड़ा पुराय मिलता है; चैत्यों

की प्रद्विणा भी पुण्यदायिनी होती है।

(२) चैत्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध आदि चड़ाना बहुत पुर्यप्रद होता है।

(३) उपहार चढ़ाने से धार्मिक पुर्व मिल सकता है। ऐसे पुर्व अपने मित्रों और परिवार-जनों को इम उनके सुलों के लिए दे सकते हैं—यह विचार आदिम बौद्ध-धर्म के लिए अज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचलित था। इन मान्यवाओं ने बौद्ध-धर्म को जन-साधारण में लोकप्रिय बनाया।

(४) बुद्ध आसिक, ईर्ज्या, द्वेष तथा श्रांति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस-मोह हैं श्रीर धातुवर-परिगहित हैं। वे श्रहेंतों से वड़ कर हैं, चूँ कि उनके पास इस बल हैं।

(१) सम्यक्-दृष्टि वाला व्यक्ति द्वेषमुक्त नहीं हो सकता, श्रीर इस कारण से

बद्द इत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं होता।

(६) निर्वाण एक ''श्रमत धातु'' श्रवस्था है। इससे यह स्पष्ट होगा कि महासंविक श्रीर उसकी उपशास्ताओं के सिद्धान्तों में वे बीज हैं, जिनसे बाद का महायान विकसित हुआ। बुद्ध और बोधिसत्व को देवता-रूप देने वाला यह प्रथम मतवाद था, जिसका अन्त में यह परिवाम हुआ कि महायान में बुद्ध और बोधिसत्व का संपूर्णतया देवी रूप बन गया। इसी कारण से यह धर्म जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके संभोगकाय के सिद्धान्त से त्रिकार सिद्धान्त बना, जो कि महायान के एक प्रमुख जक्यों में से है। चैत्यों की पूजा और मेंट चढ़ाने का जो रिवाज महासधिक पंथों ने चला दिया, उससे बौद-धर्म का यह जनप्रिय रूप विकसित हुआ। महासंधिक महायान आन्दोलन के पूर्व-घोषक माने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा बौद्ध-धर्म अधिक से अधिक जनता को आक्षित कर सका, अन्यथा वह ऐसा न कर पाता

कया-वत्यु पर जिस्ते भाष्य में कुछ श्रीर पंथों का उल्जेख है : राजगिरिक, सिद्धत्यक, पुरुवसेलिय, अपरसेलिय, वाजिरिय, उत्तरापय, वेतुल्य और हेतुवादिन। पहले चार अन्धक नाम से पहचाने जाते हैं। वाजिरिय के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है । उत्तरापय उत्तर में और उत्तर-पश्चिमी देशों में था, वह श्रक्रशानिस्तान में भी था। उन्हें "तथता" सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की विशेषता थी। इस मत का विश्वास था कि बुद्ध की विष्ठा भी सुगंधित थी। उनका विश्वास या कि मार्ग एक ही था, और कहर पंथों में जैसे माना जाता था, वैसे चार मार्ग नहीं थे, और जनसाधारण भी ऋहत बन सकते थे। वेतुल्यक अथवा महायुन्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था, परन्तु वे दोनों केवल श्ररूप कल्पनाएँ थीं। ऐसा कहते हैं कि उन्हें यह भी मत मान्य था कि केवल सहानुभूति या करुणा से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित है। भिन्न या भिन्नुगी, यति या साधुनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं। यह मत शायद तंत्रवाद का प्रभाव रहा हो। जैसे कि पहले ही कहा गया है, कुछ लोग देतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिलते-जुलते मानते हैं, जब कि कथावर्थु भाष्य के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाखा हैं। यह मत भी उनका माना जाता है कि दुनियादार या सांसारिक मनुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, और एक व्यक्ति इसरे को सुख दे सकता है।

ईसा की दूसरी और तीसरी शती के उत्कीर्यां जेसों से पता चलता है कि निम्न निकाय अवस्य रहे होंगे : सर्वास्तिवादिन, महासंधिक, चैत्यक, साम्मितीय, धर्मोचरीय, अद्भयानीय, महीशासक, पूर्वशैजीय, अपरशैंजीय, बहुश्रुतीय और कास्यपीय । ईसा की ७वीं शती में युआन-च्यांग और इ-त्सिंग के प्रवास क्तान्तों से पता चलता है कि उस समय कई मठ और विहार थे, और कई बौद्ध सम्प्रदायों के मानने वाजे उनमें रहते थे । इ-त्सिंग के वर्षान के अनुसार कुछ विशेष सम्प्रदायों के स्वष्ट उक्लेख हैं : एक तो आवकयान या कहर मत के मानने वाले और दूसरे सुधरे हुए मतों को मानने वाले लोग भी थे। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद संव दो प्रमुख गुटों में विभाजित था: पुराना कहर पंथी आवकयान और बाद का सुधरा हुआ महायान।

माध्यमिकं

महायान बौद्ध-धर्म दो विचारधाराओं में विमाजित है : माध्यमिक धौर

योगाचार ।

साध्यमिक मध्यमा-प्रतिपत पर जोर देते थे । वारावासी के प्रथम घर्मोपदेश में बद्ध ने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया । वह न तो आत्म-पीइन का मार्ग या और न इंद्रिय-सुख-विज्ञास का । फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वालों का मध्यम मार्ग वहीं नहीं था । यहाँ पर मध्यम मार्ग का अर्थ है बस्तित्व और अनस्तित्व, चिरंतनता और अचिरंतनता, आत्म और अनात्म आदि के विषय में दोनों ही मतों को न मानना । संचेप में, उसके अनुसार संसार न तो वास्तविक है, न अवास्तविक है, वर्ग केवल एक सापेचता मात्र है । फिर भी, यह मानना चाहिए कि वारावासी में जिस मध्यम मार्ग का प्रचार किया गया उसका एक नैतिक अर्थ था । माध्यमिकों के विचार अध्यात्म-शास्त्र-विचयक अधिक हैं।

नाध्यमिक मत आचार नागार्ज न अथवा आवे नागार्ज न ने गुरू किया। इनका समय ईसा की दूसरी शती था। उनके बाद कई माध्यमिक विचारकों की एक जगमगाली नवत्रमालिका आती है, उदाहरखार्थ आर्यहेद (ईसा की तीसरी शती), बद्धपाबित (ईसा की पाँचवीं शती), आविवेवेक (ईसा की पाँचवी तती), चंद्रकीर्ति (ईसा की इती शती), और शांतिदेव (ईसा की सातवीं शती)। नागाजु न ने कई अंथ जिले । इनमें माध्यमिक-कारिका उनका सर्वोत्तम अंथ माना जाता है। इसमें माध्यमिक मतवाद का दर्शन ज्यवस्थित रूप से बिबिहित है। इसमें यह कहा गया है कि सून्यता ही परम है। संसार और निर्वास या सून्यता में कोई सन्तर नहीं है। शून्यता या परम सत्ता उपनिषदों के निगु व बद के समान है। प्रधारंभ में मंगजाबाद में नागार्ड न अपने दर्शन के मूख तत्वों को संदेप में देते हैं। इन्होंने माठ नकारों द्वारा प्रचीत्वसमुत्पाद समकावा है। इसमें न सो बारम्म है, न सम्त है; म चिरता है न अधिरता; न एकता है न अनेकता; न अन्दर आना है, न बाहर जाना । सारतः केवश अनारम्म मात्र है, जो शून्यता का पर्यायवाची है। अम्यत्र भी वह जिलते हैं कि वरीत्यसमुत्पाद ही सून्यता है। सून्यता आरम्भ का उक्खेल करते हुए भी मुक्यतः वह मध्वम-मार्ग है जो कि बस्तित्व बीर बनस्तित्व के दो परस्पर विरोधी कोरों से दूर है। कुन्यता वस्तुओं का सावेद अस्तित्व है, वा एक प्रकार की सावेदता है। त्रो॰ राघाकृष्यन के शब्दों में "शुन्यता का वर्थ माध्यमिकों के अनुसार सम्पूर्ण और परम अस्तित्वहीनता नहीं है, परन्तु सापेच सत्ता है।" माध्यमिकों के तत्व ज्ञान में शुन्यता को प्रधानता है, बतः उसे शुन्यवाद कहते हैं। माध्यमिक-कारिका में आगे चल कर दो प्रकार के सत्यों का उक्लेख है: संवृति और परमार्थ। संवृति का अर्थ वह अज्ञान अथवा आंति है जो वस्तु-जगत को घेरे हुए है और मिध्याभास पैदा करती है। परमार्थ का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुण एक आंति या प्रतिध्वनि की भाँति अनस्तित्व-अरी हैं। परमार्थ-सत्य, संवृति-सत्य को पाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। संवृति सत्य साधन है तो परमार्थ-सत्य साध्य। इस प्रकार से, सापेच हथ्टिकोच से प्रतीत्यसमुत्याद सांसारिक घटनाओं का अर्थ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की हथ्टि से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाण या शून्यता है।

ईसा की श्वीं शती के आरम्भ में माध्यमिक मत की दो शाखाएँ हुई: प्रासंगिक और स्वातन्त्र । प्रासंगिक मत अपनी पुष्टि में तक के उस अस्त्र का सहारा खेता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु की नकार और विसंगति में परिश्वित होती है, स्वातन्त्र मत भिन्न तक का आश्रय खेता है। प्रथम मत बुद्धपालित द्वारा और दूसरा आविविवेक द्वारा स्थापित किया गया।

माध्यमिक ग्रंथों के अध्ययन से पता चत्रता है कि माध्यमिक मत का मूलाधार

इन्हासम्ब तकं-पद्धति है।

यह भी यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-खुन पंच शून्यता के सिद्धान्त की मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धित की एक परंपरित सरिख मात्र थे। जापान के सान्-रोन् पंच भी इसी पद्धित की मानते थे।

योगाचार

महायान की दूसरी महत्त्वपूर्ण शाखा है योगाचार । इसकी स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ (ईसा की तीसरी शती) ने को थी । असंग (ईसा की चौथी शती), विक्रनाम (ईसा की चौथी शती), विक्रनाम (ईसा की पाँचवी शती), विक्रनाम (ईसा की पाँचवी शती), वर्मपाख (ईसा की खातवीं शती), धर्मकीर्ति (ईसा की सातवीं शती), शांतरिच्व (ईसा की आठवीं शती) और कमलशील (ईसा की आठवीं शती) इस मतवाद के बदे प्रसिद्ध आचार्य थे । उन्होंने मूल संस्थापक के कार्य को अपने लेखन से आगे वहाया और इस मत को ऊँचे स्तर पर चहाया । असंग और उसके बंख वसुबंधु के जमाने में यह मत अपनी शक्ति की पराकाष्टा पर पहुँचा । असंग ने इसको योगाचार नाम दिया और वसुबंधु ने विकानवाद शब्द का प्रयोग किया ।

कोगाचार का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें बोचि की प्राप्ति के लिए योग को सबसे प्रभावशालो पद्धति माना गया । बोधिसध्वपन की 'दश भूमियाँ' पार करके ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी। इसी को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका कारण यह तथ्य है कि वह विज्ञितिमात्र को श्रीतिम सत्य मानता है। संचेप में, वह आस्मनिष्ठ आदर्शवाद सिखाता है, या यह सिखाता है कि श्रहेला विचार ही सस्य है। योगाचार दर्शन के ब्यावहारिक पक्त को, श्रीर विज्ञानवाद उसके वैचारिक पच को ब्यक्त करता है। "लंकावतार-सूत्र" इस मत की प्रधान रचना है, जिसके सनुसार केवल चित्त मात्र वास्तविक है, बाह्य वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भौति श्रवास्तविक हैं, मृगजल और ''आकाशपुष्प'' की भौति हैं। चित्त मात्र, आलयविज्ञान से इस मामले में भिन्न है। स्रालयविज्ञान स्व-तथा-पर, आत्म-तथा-वस्तु के द्वंद्व के भीतर जो चेतना व्याप्त है उसका साधार है। आलयविज्ञान तथागत का गर्भ है। वसुबंधु की 'विज्ञिष्तमात्रसिद्धि' इस मत का मुखाधार प्रंथ है। उसके अनुसार बाह्य बस्तु-जगत की वास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है। उसके अनुसार चित्त अथवा विज्ञान (विज्ञान-मात्र) की ही श्रकेजी वास्तविकता है। झालयविज्ञान में बस्तु-जगत के बीज हैं--आत्म-निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के। बहते पानी के समान आलयविज्ञान एक निरंतर परिवर्तनशील संज्ञा प्रवाह है। बुद्धत्व की प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह पुकदम रुक जाता है। वसुबंधु के प्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमति के श्रदुसार आवय में सब धर्मों के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिख हैं। दूसरे शब्दों में, सब धर्म आखयविज्ञान में संमान्य रूपों में रहते हैं। योगाचारी आगे जिसते हैं कि किसी विशेषज्ञ को पुद्गाल-नैरातम्य और धर्म-नैरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुद्गाब-नैरात्म्य क्लेशावरण और धर्म-नैरात्म्य ज्ञेयावरण के इटाने से प्राप्त होता है। यह दोनों नैरात्म्य निर्वाण के खिए भावश्यक हैं।

योगाचार ज्ञान की तीन अवस्थाएँ मानता है: परिकरिपत, परतंत्र और परिनिष्पत्त । परिकरिपत किसी कारूपनिक विचार का, अपने कारया और स्थितियों द्वारा निर्मित किसी वस्तु पर, आरोपया मात्र है। वह केवल करूपना में रहता है, और वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । परतंत्र अपने कारया और स्थितियों द्वारा निर्मित वस्तु का ज्ञान है। यह सापेच ज्ञान है और इससे जीवन के ज्यावहारिक प्रयोजनों का समाधान होता है। परिनिष्पत्त तथता का परम सत्य है। परिकरिपत और परतंत्र संवृति-सत्य से मिलते हैं, और परिनिष्पत्त माध्यमिक मत के परमार्थ सत्य से। इस प्रकार से माध्यतिकों के दो के स्थान पर बोगाचार में ज्ञान के तीन प्रकार है।

बोगाचार माध्यमिक से इस प्रकार से भिन्न है कि वह वास्तविकता में गुण है, ऐसा मानता है। पहले मत में वास्तविकता विज्ञानमात्र है, दूसरे में वह शून्यता है।

# उत्तर के देश तिब्बत और नेपाल

तिञ्चत और नेपाल में बौद-धर्म का ब्योरा पहले एक अध्याय में का चुका है, जहाँ कि बौद-धर्म के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, और उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनावश्यक है।

### चीन

यह कहा जाता है कि ईसापूर्व २१७ में भारतीय लोग चीन की राजधानी शेन्सी में अपना धर्म प्रचारित करने के लिए आये। ईसापूर्व १२२ में, एक सुवर्ष प्रतिमा सम्राट के पास लाई गई और चीनी वृत्तान्तों के अनुसार वह चीन में पूजा के लिए लाई गई प्रथम बीद प्रतिमा थी।

बौद-धर्मसूत्रों को एकत्रित करने के लिए और चीन में भिष्ठभों को उत्ताने के लिए। ६१ या ६२ ईस्वी में सम्राट मिंग वि ने एक दूत-मंडल भारत में भेजा, मध्य-भारत का एक निवासी काश्यप मातंग उसके साथ चीन गया, और उसने एक महत्त्वपूर्ण होटे सूत्र का अनुवाद किया। इसका नाम या ३२ अनुच्छेद। चीनी बचान्त के अनुसार वह को याङ में मरा।

वौधी शती के बारम्भ में, वीनी सोगों ने बौद मठों के रीत-रिवाजों की बपनाना शुरू किया था। उदाहरबार्थ, ३३४ ईस्वी में वा क साम्राज्य के एक राज-कुमार ने, पूर्वी त्स' ईन वंश के राज्य में. अपने नौकरों को बौद पद्धि को अपनाने दिया था। इस काल में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, और जनता के ३।१० वें भाग ने बौद-धर्म प्रकृष किया, ऐसा कहा जाता है।

ईसा को चौथी बीर सातवीं शताब्दी के चीच में क्रमशः फाहियान और युमान-च्वांग जैसे विद्वान भारत में बाये और चीन को सौट गये। वे अपने साथ कई बौद -मंथ भी से गये। उनकी पूजा उद्धवर्गीय और निम्नवर्गीय दोनों प्रकार के खोगों द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्रायना पर कुछ भारतीय विद्वान भी चीन गये। इनमें कुमारजीव, बोध-धर्म और परमार्थ का उच्चेस किया जा सकता है। फाहियान और युमान-च्यांग के साथ-साथ, वे कई ब्रकार के चीनी बौद पंथों के संस्थापक बने। जब बौद्ध-धर्म पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत-वाद नहीं चला, परन्तु धीरे-धीरे चीनी बौद्ध विभिन्न प्रकार के बौद्ध मतों से धौर उनसे संबद्ध विभिन्न प्रथाओं से परिचित होने लगे। चीन में बौद्ध-धर्म जैसे-जैसे फैला, उसकी उपशाकाएँ भी देशभर में उत्तर से द्विया तक फैलीं। कहर-पंथी बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे उदार और सर्व-मत-मिश्रित हो गया और उसे धपने विशेष गुग्र प्राप्त होने लगे।

चान (ध्यान) शाखा

बोधि-धर्म ने अपनी स्वयं की पद्धति निर्मित की, जिसके अनुसार सापेष और परम की अभेद-चेतना से ही मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था।

बोधि-धर्म चीन में ४७० ई० में बाया और उन गुद्ध मतवादों का संस्थापक वना, जो कि पाँच प्रमुख शालाओं में बाँटे गये। ये गुद्ध शालापुँ दान ( संस्कृत ध्यान, जापानी ज़ेन ) या आधुनिक उच्चारण में चान कहलाईं। बोधि-धर्म तीसरा राजपुत्र था जो या तो दिख्या भारत से या फारस से वहाँ आवा था। यह भी कहा जाता है कि उसने शाओ-लिन्-स्मु मठ की दीवार के पास नौ वर्ष तक ध्यान और मनन किया। बोधि-धर्म के अनुयायी सर्वत्र सिक्ष्य थे, और देशज धर्मों पर उन्होंने पूरी विजय पाई। इसका परिणाम यह हुआ। कि आधुनिक जापान में इन गुद्धमतों के उपदेश बहुत मृत्यवान माने जाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि बोधि-धर्म यद्यपि इन गुद्ध मतों का संस्थापक था, फिर भी उसने खपने मत नागार्जु न के दर्शन पर आधारित किये। नागार्जु न महायान बौद्ध-धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण आचार्य था। नागार्जु न ने माध्यमिक दर्शन शुरू किया। उसके अनुसार सब चीज़ें शून्यता में परिणत होती हैं। इस प्रकार से उसने मध्यमाप्रतिपद स्थापित किया। उसके दर्शन ने काऊ-हुई वेन पर प्रभाव हाला। उसने ता-चि-तु-लुन नामक शास्त्र का खध्ययन किया था और 'चुंग-क्वान' खथवा मध्य मार्ग पर केन्द्रित होने के विचार को अपनावा था। काऊ हुई वेन की करूपना और आधार पर, तु-हुई वग और जिऊ-हिड्-सि ने नान-को और लिसक्य युपन शालाएँ स्थापित कीं।

इन मतवादों के अनुसार, अंतर्मुख होकर देखना और वाहर न देखना ही ऐसा रास्ता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मन के लिए बैंसा ही है जैसा बुद्धत्व प्राप्त करना। हूस पद्धति में, 'अंतरानुमव' या 'प्रस्यचानुभव' पर बज है। उसकी विशेषता यह है कि उसके पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि वह अपने आपको व्यक्त कर सके। उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपने आपको वक दे सके, अपने सत्य का कोई ऐसा व्यापक प्रमाण नहीं है जिसे कि वर्क द्वारा पुष्ट किया जा सके। यदि वह अपने आपको व्यक्त भी करता है तो संकेतों और प्रतीकों के रूप में ही। समय के साथ-साथ यह विचार-पद्धति एक प्रत्यचानुभव का दर्शन वन गई, यहाँ तक कि वह आज भी अपनी विशिष्टता रखे हुए है।

चान (ध्यान) बौद्ध-मत के अलावा, बौद्ध-धर्म की अन्य उपशाक्षाओं को सार रूप में देना उचित होगा। केवल तईन-ताई पंथ छोड़ कर शेष सब अब मिट चुके हैं और वे सब सक्तिय नहीं हैं।

# तिएन-ताई मत

चीन में आज एकमात्र जीवित बौद्ध मत यही है। इसकी स्थापना चि-काई ने की थी। तिएन-ताई पर्वत को साची रख कर यह तिएन-ताई-त्सुंग कहलाता है। वहाँ चि-काई १६० ईस्वी में ६० वर्ष की आयु में मरा उस समय सोयुई वंश का राज था। यह कहा जाता है कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-धर्म द्वारा स्थापित शाखा के उपदेशों को चि-काई ने श्रनुसरण किया। इसके बाद वह इस पद्धति से जब गया, और उसने बौद्ध-धर्म की एक नई शाखा चलाई, जिसके मूज सूत्र हैं मिआओ-फा-लिएन-ह्वा-चिन (सद्धर्म पुंडरीका सूत्र सं० १२६०), त-चि-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र-शास्त्र सं० ११६६), नेइ-फन-चिन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र सं० १)।

चि-काई ने ज्ञान की तीन पद्धतियाँ स्थापित कीं, जिन्हें चि-क्वान अथवा 'सम्पूर्ण ज्ञान' कहा जाता है। इस पद्धति में तीन ज्ञानी अवस्थाएँ हैं: रिक्त (कुक्), अनुमानित (किया) तथा मध्य (चुक्)। यह तीन प्रमाण-पद्धतियाँ महेरवर की तीन आँखों के समान हैं। शून्य या रिक्त पद्धति ऐन्द्रिक ज्ञान के अम को नष्ट करती है और परम प्रज्ञा को स्थापित करती है। 'अनुमानित' अवस्था विश्व की विकृति को दूर करती है और सब बुराइयों से मुक्ति स्थापित कराती है। ज्ञन्त में 'मध्य' मार्ग अविद्यानन्य आंति को दूर करता है और प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार के ज्ञिविध अन्वेषण की पद्धति नागार्जु न दर्शन पर आधारित है। नागार्जुन दिख्य-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रहा होगा।

चीन के इन बौद्ध मत का मूल भारतीय बौद्ध-धर्म रहा होगा, परन्तु चीनी शालाओं द्वारा बौद्ध-प्रन्थों के अनवरत अध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक अनुभवों का निर्माण हुआ जो कि भारत की अपेचा चीन की ऐतिहासिक पारवं भूमि से अधिक निर्मित थे। यद्यपि यह निकास भारतीय महायान बौद्ध-धर्म के भारमभ से सम्भव हुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का अर्थ विचित्र चीनी पद्धति से विया गया, जिससे कि चीनी परम्परा को ही आहर मिला। चीनियों ने, भारतीय मूज पाठों का, अपने ढंग से, अपने पूर्वजों से प्राप्त प्राचीन रीतियों से मिलते-जुलते हुए, अर्थ जगाया।

#### जापान

जापान में तेरह बौद्ध पंथ हैं। वे हैं केगीन (अवतंसक), रि-रसु (विनय), होस्सो (धर्म जच्य), तेन्दाई, शिंगोन (सांत्रिक), ओदो, जोदोशिन, युजुनेनबुत्सु, जि, रिन्जाई, सोतो, ओबाकु, निचिरेन आदि। इनके अलावा तीन अन्य पंथ थे, जिनके नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (अभिधम्म-कोश निकाय), और जोजित्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे अब प्रायः खुस हैं और उन पर स्वतन्त्र प्रभाव बहुत कम है।

यह प्यान रखने की बात है कि जापान में धाधकतर बौद्ध-पंथ चीन से शुरू हुए। केगौन, रिस्सु और होस्सो का चीनी मूल रूप ज्यों का त्यों है, जब कि अन्य स्थानिक निर्मितियाँ हैं और पूर्यंतः नए सिरे से बनाए गए हैं। बाद के पंथों के कुद्ध विशेष लज्ज्या आगे दिए गए हैं।

# तेन्दाई पंथ

तेन्दाई पंध म०४ ईस्वी में जापान में साई चो द्वारा स्थापित किया गया । वह देन्ग्यो-देशी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। वह इस पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष्ट हुआ और चीन में उच्च अध्ययन के लिए गया। वहाँ प्रसिद्ध त-एन-ताई शाखा के आवार्यों से धर्म में उसने शिक्षा पाई। जापान लीटने पर दिएई पर्वत पर एन्याइज़ी मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्त की स्थापना की। यह मन्दिर जापान में नौद्ध-अध्ययन और अर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना। यह भी उक्लेखनीय है कि अन्य सम्प्रदायों के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियों के नाते सम्बद्ध थे। यद्यपि यह चीनी त-एन-ताई की शाखा थी, फिर भी तेन्दाई पंथ ने अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांत्रिक नौद्ध-धर्म और ध्यान और विनय शाखाओं के सिद्धान्तों को अपने में मिलाया।

चीनी त-एन-ताई से वह वाद्याचारों में भिक्ष था। यद्यपि दोनों का मूजाधार महाथान सूत्र वाला सद्धमेंपुंडरीक था, जिसका एक्यान सिद्धान्त पर ज़ोर था। साई-चो ने क्वानजिन (मन का प्रत्यक्ष अनुभेव) नामक ब्यावहारिक पद्धि भी शुरू की।

# शिंगोन पंथ

जापान में इस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे कोबो देशी कहा जाता है) था, जो साई-चो से चय में होटा और उसका समकाजीन चिन्तक था। वह विरक्त, प्रवासी, सुन्दर जिपिकार और शिक्षी था। कुकई बहुगुशी विद्वान था। साई-चो के उदाहरस से प्रेरित होकर, ८०४ ईस्वी में वह चीन में गया और चीनी पुजारी होउई-कोउओ के शिष्य के नाते उसने रुद्ध शिगोन पंथ का स्रध्ययन किया। जापान जीटने पर उसने शिगोन पंथ का सुप्रसिद्ध मठ कोया-सान के पर्वत पर स्वावित किया।

शिंगोन पंथ के सिद्धान्त महाविरोचन-सूत्र तथा श्रन्य तांत्रिक सूत्रों पर आधारित हैं। यह पंथ मुख्यतः जादूभरो श्रीर रहस्यमयी विधियों में से एक है। ये तिब्बत के तांत्रिक बौद्ध-मत के समान है। शिंगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है। इस पंथ के सिद्धान्त के अनुसार मंत्र अथवा धारणी के उद्धारण मात्र से बकाश धास किया जा सकता है।

शिगोन पंथ यन जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिसने तांत्रिक आदशौँ को सुरिचत रखा है। फिर भी, सुम्यवस्थित विकास होने से उसमें वे बुराह्यौँ नहीं बुस पाईं जो भारत और तिब्बत के बौद्ध तांत्रिकों में या गईं थीं।

इसमें जोदो, जोदो-शिन, युजुनेनबुत्सु श्रीर जि पंथ श्राते हैं। इन पंथों का
मुख्य सिदान्त यह है कि निर्वाण श्रीमताम की एकमात्र उद्धारक शक्ति में विश्वास
करने से प्राप्त होता है। इस पंथ के मानने वाले श्रीमताम का नाम लेते हैं, श्रीर
आशा करते हैं कि उसके श्राशीर्वाद से स्वर्ग में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं।

जीदो पंथ जापान में ११७१ में प्रेन्कू द्वारा स्थापित किया गया। वह एक असिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हैं। उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताओ (६१३-६८१ ईस्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था। शान-ताओ चीन के अमिताम पंथ के बहुत ख्रसिद्ध आचारों में से एक था। उसने मुखावती-व्यूह-सूत्रों (वहे और होटे दोनों संस्करणों) और अमितायुर्ध्यान सूत्रों को धर्मसूत्रग्रंथ की भाँति चुना। अमिताम बुद्ध में विश्वास के लाभ उसने सिखाए।

यह सिद्धान्त, सरज होने से, सामान्य जनता में जोकप्रिय बना। नेनबुख्य या अभिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण इस धर्म के अनुयायियों में एक स्वाभाविक आचार था, परम्तु उनका अधिक बज विश्वास पर था, प्रस्वश्च नामस्मरण पर नहीं। किर भी नेनबुख्य मौथा नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो अपने कार्य में न्यस्त रहने से बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों की गहराई में जा नहीं पाते, वे भी अमिताभ के स्वर्ग में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म जेंगे। होनेन के उपदेशों ने जनसाधारण में बहुत जोकप्रियता पाई और जोदो पंथ जापान में बहुत ही प्रभावशाजी बना।

जोड़ी-शिन पंथ के उपदेश शिनरन द्वारा स्थापित हुए। उन्होंने नोड़ो पंथ में बहुत से नये सुधार किये। शिवरन के अनुसार, सभी जीवित व्यक्ति अमि-ताभ द्वारा दिए गये बचन से बचाये जायेंगे। इस प्रकार से बुद्ध के नाम का स्मरण और साधारण जीवन के अन्य बाह्याचार, एकं कृतज्ञ हृद्य की ही अभिन्यंजनाएँ हैं।

शिनरन ने धर्मस्यान के संगठन में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये, जिनका उद्देश्य था पुजारियों और जनसाधारण के बीच के अन्तर को कम करना। दोनों वर्गों में कोई अन्तर वे नहीं समक्षते थे। सभी मानवप्राणी बुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुनर्जन्म के सकने के एकसे इकदार हैं: "न तो कोई गुरु थे न शिष्य। सब बुद्ध के आगे बन्धु और मिन्न जैसे थे।" शिनरन तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में सामान्य जीवन बिताते थे, और अपने आपको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु अमिताभ के रास्ते के अनुयायी ही अपने आपको समक्षते थे।

शिनरन के उदार दृष्टिकोख के कारण, शिन पंथ जरूदी से जनता में लोक-प्रिय हो गया, विशेषतः किसानों में और श्रमिकों में । उससे जो धार्मिक स्वतंत्रता उसके अनुयायी सीखे, उससे राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की लोज उन्होंने शुरू की, और इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की १६वीं शती में अपने सामंती स्वामियों के विदद्ध किसानों ने कहे विद्रोह किये।

उजुनेनबुत्सु सम्प्रदाय र्थोनिन (१००२ — ११३२ ईस्वी) द्वारा स्थापित हुन्या श्रीर जि साम्प्रदाय इप्पेन (१२३६-१२८६ ईस्वी) द्वारा । इन सम्प्रदायों का जापान में कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं था । र्योनिन का सिद्धान्त केगोन दर्शन से प्रभावित था, इप्पेन का जैन बौक-धम द्वारा ।

जेन बौद्ध-धर्म

ज़ेन शब्द ज़ेन (चीनी: चान) से बना है, जो कि संस्कृत ध्यान का जिप्यंतर मात्र है। इसका अर्थ है एकाअचिंतन।

ज़ेन बौद्ध-धर्म की जापान में तीन शाखाएँ हैं : रिन्ज़ाई, सौवो और श्रोबाङ जापान में प्रथम दल जापानी भिष्क ईसई (११४१—१२११ ईस्वी) द्वारा स्थापित किया गया, द्वितीय दोजेन (१२००—१२१३ ईस्वी) द्वारा धौर तीसरा चीनी भिष्क इगेन द्वारा (जगभग १६१३ ईस्वी) में.। ईसई धौर दोजेन ने कई वर्ष चीन में अध्ययन करने में विताये।

ज़ेन बीद-धर्म का सारांश निम्न सूत्र में है : ''खपने मन के भीतर देखों ग्रीर तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त होगा।'" इस सस्प्रदाय का बहुत वहा ज़ोर मनन या ध्यान पर होता है, उसी के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति सम्भव है। अब हम दोजेन का सिद्धान्त देखें, जो कि ज़ेन बौद्ध-धर्म का सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि रूपों में से एक है।

दोजेन ने एक भिक्खु के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के खिए जीवन आरम्भ किया: "यद्यपि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के अनुसार, बुद्धत्व था, फिर भी इसने सारे बुद्धों ने आरम-ज्ञान का रास्ता क्यों अपनाया ?" जापान में किसी ने उसके प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह चीन में उत्तर पाने के खिए गया। वहाँ उसने एक ज़ेन बौद्ध भिद्ध के शिष्यत्व में ज्ञान प्राप्त किया। जापान बौट आने पर उसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये: "सभी मानव प्राणी पहले से ही ज्ञान से आलोकित हैं। वे स्वभाव से बुद्ध हैं। ध्यान का प्रयोग बुद्ध का अपना कार्य है।"

बुद्ध के कार्य धविश्रांत रूप से बराबर मानव-समाज के सुधार के लिए चलते रहते हैं, परन्तु मानवी प्राणियों को भी, जिए समाज में वे रहते हैं, उसकी भसाई के लिए निरन्तर प्रयस्न करना चाहिए।

ज़ेन बौद-धर्म योदाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिनके लिए मन का स्थायित बहुत आवश्यक था। शोगुनों द्वारा उसे प्रश्रय और प्रोस्ताहन मिलने से ज़ेन बौद-धर्म सारे देश में तेज़ी से फैला। रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोवो से अधिक शोगुन्ते सरकार से सम्बन्ध था। सोवो स्थानिक भू-स्वामियों और किसानों में बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि अनुयायियों की संख्या का प्रश्न है, सोवो सम्प्रदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में आता है।

ज़ेन बौद-धर्म ने जापानी संस्कृति के विकास में बहुत महस्वपूर्ण योगदान दिया है। जापान में वह उन दिनों की उच्चतम चीनी संस्कृति को लाया। चित्रकला काले और सफेद रंगों में होने खगी, नोह नाच, चाय का उत्सव धौर फूलों की रचना ये सब ज़ेन बौद-धर्म के प्रभाव से अधिक प्रचलित हुए। साथ ही यह नहीं मूल सकते कि जापानी खुलादो (जापानी बीरता) के सिद्धान्तों के बनाने में ज़ेन बौद-धर्म का बड़ा हाथ था।

# निचिरेन पंध

इस पंच का नाम उसके संस्थापक के नाम पर है। वह जापान के बड़े देश-भक्त और संत थे। कोमिनाते में एक मछुए के बर में उनका १२२२ ईस्वी में जन्म हुआ। १४वें वर्ष में उन्हें एक मठ में दीका प्राप्त हुई। कियोजुमी पर्वंत पर यह मठ था। उन्होंने बौद्ध साहित्य की कई शासाओं दा अध्ययन किया और वै देश भर धूमे। बौद्ध-चर्म के प्रधान सिद्धानों की खोज में कई धूमों के अध्ययन और प्रवास के बाद, उन्होंने सद्धमंपुंडरीक को सत्य का अन्तिम उद्घाटन घोषित किया। उन्होंने 'नेमु स्थोहो रेले क्यो' (सहमंपुंडरीक को प्रणाम) नामक सूत्र शुरू किया। कदाचित जोदो पंथ के नेरबुरसु के प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध, परमं बुद्ध हैं और सद्धमंपुंडरीक सूत्र का नामस्मरण या उसके शीर्षक का पाठमात्र संबोधि की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।

उसने अपने मत अन्य पंथों के विरुद्ध इतने ज़ोरों से व्यक्त किये कि वह कई बार मुश्किल में पड़ गया। फिर भी हर बार वह किसी तरह से चमरकारिक ढंग से बच निकलता था।

# द्विण के देश

सौभाग्य से, दिश्वण एशिया के बौद्ध देशों में बौद्ध-धर्म के मूल तत्वों पर कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए। इन सब देशों ने, वियतनाम को छोदकर, जो कि महायान देश है, धेरबाद पंथ के सिद्धान्त मान किए और वहाँ के कई पंथों के बीच के मतभेद छोटी-छोटी बातों तक सीमित रहे।

### श्रीलंका

सिंहजी स्नोतों में अमयगिरि, दक्किन-विहार और जेतवन के पंथों का उल्लेख है। इनके कारण सिंहज की बौद्धधर्मानुषायी जनता में बड़े गम्भीर सम्प्रदाय बन गये। इनमें अभयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धम्मद्यचिनिकाय भी कहा जाता था, महाविहार पंथ के प्रतिष्ठित प्रतिह्नदृति ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविहार पंथ से कई मूजभूत बातों में अलग था। इस पंथ के मानने वासे वैतुस्यवादिन कहलाते थे। महाविहार पंथ और अभयगिरि पंथ के बीच में जो बम्बी जड़ाई हुई, इसमें प्रथम की श्रीबंका में विजय हुई। अब श्रीबंका में तीन प्रमुख बौद्ध संघ हैं, जिनके नाम जहाँ से उपसम्पदाएँ बाई गई थीं, उन देशों पर रखे गये हैं, अर्थाद सयाम, उपरी और निचले बर्मा के नाम पर।

#### बर्मा

शासनवंस के अनुसार बर्मी संघ भी विनय के नियमों के भाष्य जैसे गौख मामलों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद एक प्रश्न यह था कि यदि राजा किसी बौद्ध-भिक्खु को हाथी दान में दे तो वह उसे अपने उपयोग के लिए, रख के या उसे जंगल में मुक्त कोड़ दे। दूसरा मतभेद का मामला यह था कि कोई भिक्खु अपने शिष्य की किसी गृहस्थी से सिफारिश करे या नहीं है बाद में, इस बात पर भी मतभेद उठ खुदे हुए कि भिक्खुजन, जब किसी गाँव में भिदारन करने जाय त्वव प्कांशिक हों (यानी केवल बाँचे कंधे पर चीवर पहने और व्सरा खुला छोड़ हों) या पारुपण हों (दोनों कंधों को ढकें)। एक सौ बरस वक इस बात पर बहस चलती रहो। अन्त में राजा बादोह पा ने १७८१ ईस्वी में इस मामले में एक राजाज्ञा जारी की। कभी-कभी पंला या भूजंपश्र को शीर्ष-वस्त्र बनाने जैसी छोटी-छोटी बातें भी मतभेद का कारण बन जाती थीं और उससे और ज्यादह फूट पहती थी।

अभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हैं। इनमें मुख्यतः व्यक्तिगत आचार-व्यवहार के प्रश्न पर मतभेद हैं, मौजिक सैदांतिक प्रश्नों पर कम। सुधम्म-संघ सबसे पुराना और संख्या में सब से बढ़ा है, उसमें छातों और चन्पजों के प्रयोग, पान-सुपारी चबाने-खाने, तमाख् पीने, और पिरक्त के पाठ के समय पंजों के प्रयोग के जिए अनुमति है। रवेगिन पंथ, जिसकी स्थापना जागर महाथेर ने राजा भिंदीन (१६ वीं शती ईस्वी) के समय की थी, दोपहर को सुपारी या पान चवाने के पष्ट में नहीं है, और वह तमाख् पीने की भी अनुमति नहीं देता। भिच्चओं का द्वारनिकाय पंथ काय-द्वार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक पसन्द करता है, काय-काम, वाचिकाम, मनोकाम आदि शब्दों का प्रयोग कम।

थाईलैंड और कम्बोडिया

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं—महानिकाय और धम्मयुक्तिकानिकाय, जो कि निचले बर्मा के रामञ्ज पंथ से ही निकला है। अनुशासन में पिड़ला अधिक कड़ा माना जाता है। कम्बोडिया में दोनों का अंतर पालि शब्दों के उच्चारण तक और अन्य डोटी-खोटी बातों तक ही सीमित है।



# बौद्ध साहित्य

जिहाँ तक हमें विदित है, ज्यवस्थित बौद्ध-साहित्य की मुख्य सामग्री, वह मूल में हो, या अनुवाद में, प्रधानतः पालि, संस्कृत (शुद्ध और मिश्रित), तिज्यती श्रीर चीनी भाषाओं में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों की भाषाश्रों में जहाँ बौद्ध-धर्म

का प्रचार होता गया, बौद्ध-प्रन्थों का अनुवाद हुआ।

बौद-साहित्य के भण्डार में, पालि-त्रिपिटक ही, पावन बौद्ध-साहित्य का सबसे प्राचीन और सम्पूर्ण उपलब्ध संमह है। वह तीन भागों में व्यवस्थित रूप से विभाजित, सुरिचित है। पहला विभाग 'विनय-पिटक' या अनुशासन पुस्तक है, दूसरा सुन्त-पिटक या उपदेशों की लोकप्रिय पुस्तक है और तीसरा अभिधम्म-पिटक है, जिसमें मनोवैज्ञानिक नीतियों पर आधारित दुरूह दर्शन की पुस्तकं संग्रहीत हैं। हन तीन पिटकों की अन्यान्य पुस्तकों के नाम और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

इस सुत्रात्मक साहित्य के श्रतिरिक्त पालि में जो श्रन्य साहित्य भी है, उसमें मिलिन्द पन्ह, नेत्ति-प्रकरण, विनय और अभिधम्म पिटकों पर बुद्धदृत्त लिखित भाष्य, पालि न्निपिटक प्रन्थों पर टीकाएँ, जिनमें बुद्धघोष या धम्मपाल द्वारा लिखित जातक कथाएँ, श्रीलंका की गाथाएँ जैसे दीपवंस, महावंस और चूलवंस और प्राचीन संस्कृत कान्य के श्रतुकरण पर परवर्ती काल में पालि में रचित प्रन्थ इत्यादि आते हैं। ब्वाकरण के प्रन्यों में, कच्चायन, मोग्गव्लान, रूपसिद्धि और सङ्गीति सुप्रसिद्ध हैं। बुद्धबोष की विद्यतापूर्ण मौलिक कृति विद्यदिमांग भी उक्लेखनीय है, जिसे प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म का एक विश्व कोश कहा जा सकता है।

दुर्भाग्य से, नोद्ध-प्रन्यों का सम्पूर्ण सूत्र-साहित्य पालि के समान संस्कृत में हमें सुरक्षित उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, पालि निकायों से मिलते-जुलते "आगम" तथा पालि अभिश्रम-पिटक की सात पुस्तकों के ही अनुरूप अभिश्म की सात पुस्तकों मौजूद थीं। मूल-सर्वास्तिवादियों के पास, क्रुफ विनय-पिटक था जिसकी गिलगित में सुरचित पाण्डु लिपियों के बहुत से अंश अब प्रकाश में आए हैं। यद्यपि साधारखतया ये संस्कृत अन्थ, अपने जैसे पालि अन्थों से समानता रखते हैं, फिर भी अनेक स्थानों में, ये उल्लेखनीय रूप से मूल पालि अन्थों से दूर जा पहे हैं।

संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र प्रन्थ या प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई महायानी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। महावस्तु एक ऐसा ही प्रन्थ है, जो महासंविक लोकोत्तरवादियों का विनय-पिटक समभा जाता है। किन्तु उसका विषय इतना विविध है कि हमें उसमें दीध, मिल्कम सथा सुत्तिनिपात से मिलते-जुलते छुड़ सूत्र और उनके साथ पालि जातकों से मिलती-जुलतो कुड़ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। बुद्ध की जीवनी का अध्रा विवरण देने वाला 'लिलतिविस्तर' प्रन्थ मिश्रित संस्कृत में रचित है। इसके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि वह वैपुल्य सूत्र के अन्तर्गत आने वाली महायान पंथी रचना है। बुद्ध चिरत और सौन्दरानन्द के कारण अश्ववोध प्रसिद्ध हुए और पालि चरिया-पिटक से समता रखने वाली और कुछ अधिक परिष्कृत संस्कृत रचना जातक-माला के कारण आर्थ्यूर। पालि अपदानों से मेल रखने वाला एक वृहद्-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे दुरे कर्मों के अच्छे दुरे परिणामों को समभाने के उदेश्य से हिलो कहानियाँ प्राप्त होती हैं।

महायान सूत्रों में, नौ धर्म-प्रन्थ मुख्य माने गए है, जिनमें निम्न का विशेष उरुलेख किया जा सकता है—

- १. अष्टसाहिकका प्रज्ञापासीमता
- २. सद्धर्म-पुरव्हरीक
- ३. लिलतविस्तर
- ४. संकावतार
- र. सुवर्णप्रभास
- ६. गगडन्यूह
- ७. तथागतगुद्धक
- **द. समाधिराज**
- ६. दशमूमीश्वर

ये वैपुरुय सूत्र कहलाते हैं। नागार्जु न, वसुवन्यु तथा असंग इसी महायान पंथ के हैं और उनकी रचनाओं में इसी एंध दर्शन का निरूपण हुआ है। इस विषय की चर्चा हम आगे अन्य अध्याय में करेंगे। तिब्बत में भी ४,४६६ से श्रिषक भारतीय बौद्ध-धर्म के श्रन्दित ग्रन्थों का संकलन हैं। वे दो वर्गों में विभाजित हैं। १. वकाशक्षण्युर जो श्रिषकतर कंत्रर कहलाता है। इसमें १,१०८ ग्रन्थ हैं। २. वस्तन् खर्युर जो चंत्रर कहलाता है, उसमें ३,४४८ ग्रन्थ हैं। कंत्रर के श्रीर भी सात विभाग किए गए हैं—१. विभय, २. प्रज्ञापार्रामता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रत्नकृट, ४. सूत्र, ६. निर्वाय श्रीर ७. सन्त्र। तंत्रर के श्रीर दो ही विभाग हैं—१. तन्त्र श्रीर २. सूत्र।

कई भारतीय प्रन्थों के धनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध होते हैं। धपनी प्रन्थ सूची में बुनिययुनान जियो ने १,६६२ तक प्रम्थ गिनाए हैं, जो चार विभागों में वर्गीकृत हैं—१. सूत्र-पिटक, २. विनय-पिटक, ३. धिमधर्म-पिटक धौर ४. विविध । परवर्तीकाल की एक धौर सूची—होबोगिरिन में, ताहशो संस्करण के ४४ खगडों में मुद्दित २,१८४ प्रन्थों का उल्लेख है, धौर २४ खगडों में, चीन घौर जापान में लिखे परिशिष्ट प्रन्थ हैं। जापान में, चीनी ब्रिपिटक के तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ त्रिपिटक के ताइशो संस्करण के २१ परिशिष्ट खगड भी अनुदित जोड़ दिए गए हैं। मंचूरी भाषा में भी, इसी का अनुवाद पाया जाता है। मंगोली भाषा में तिब्बती तंत्रर का धनुवाद उपलब्ध है।

इस प्रध्याय का उद्देश्य, केवल पालि और बौद संस्कृत में बिली मुख्य प्रस्तकों का सर्वेषण करना है।

पालि श्रीर बौद्ध संस्कृत की मुख्य पुस्तकों का सर्वेच्य

एक समय था जब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत भीर शुद्ध संस्कृत में नृहद् बौद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सचमुच बड़ी विचित्र सी बात है कि एक मंड श्री मुलकरप को होड़ कर, एक भी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के भीतर प्राप्त नहीं है। बौद्ध-साहित्य के, भारत से इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से लोग हो जाने के मुख्य कारण ये हैं—

१. बीद्ध-साहित्य का अध्ययन, बीद्ध चैत्यों श्रीर विद्वारों में रहने वासे

परिविज्ञत भिचुत्रों तक ही सीमित रह गया।

२. बौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक या, पायद्विविषयों के रूप में चैत्यों के कचों में सुरचित रहा, उसने साधारण जनता के वरों में कभी स्थान नहीं पाया।

 कालान्तर में चैत्यों, विहारों के पत्तन और उनमें हुई लूट-मार के कारण, पायडिलिपियाँ नष्ट-अष्ट हो गईं।

Centre for the Acte

आज हम जिस बौद्ध-साक्ष्रिय का अध्ययन करते हैं, वह हमें भारत के बाहर लंका, वर्मा, स्वाम, नेपाल में स्थापित चैत्यों से प्राप्त हुआ है। चीन और तिव्वत से प्राप्त सूची में उल्लिखित अन्यों से इस बौद्ध-साहित्य के विस्तार का पता चलता है। इसके साथ, मध्य-पृशिया और गिलगित में किया गया पायद्वलिपियों का अन्वेषण तथा विव्वत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पायद्वलिपियों के चित्र, और प्राध्यापक जी० तुस्सी द्वारा किये गए पायद्वलिपियों के संग्रह आदि ने भी इस दिशा में हमारे ज्ञान की काफी वृद्धि की है।

मध्य एशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाई गई संस्कृत की मूल पागडुलिपियाँ, जो अधिकतर ईसा की पाँचवीं या छठी या उससे पहले की हैं, मध्यप्रिया और गिलगित के बौद्ध स्तूपों तथा चैत्यों के तले बने शिला-कचों में,
और तिब्बत के मन्दिरों में सुरचित थीं, जहाँ पर ये अध्ययन हेतु नहीं, वरन् केवल
पूजा करने के लिए ही रखी गई मालूम होती हैं। उक्त पाडुलिपियों की खोज और
अनुसन्धान से, बौद्ध-साहित्य और उसकी भाषाएँ, जिनमें वह लिखा गया, दोनों,
के विकास क्रम पर काफी प्रकाश पहता है। विशेषतः बौद्ध-प्रन्थों के अनुवादों से,
मध्य-प्रिया के मृत स्वक्तियों का हमें पता चला है।

बौद-साहित्य के मुख्यतः दो विभाग किए जा सकते हैं—हीनयान साहित्य, जो पालि और मिश्रित संस्कृत में रचित हुआ और महायान साहित्य, जो मिश्रित और छुद संस्कृत में लिखा गया। हीनयान और महायान पंथ की विभिन्न शाखाओं के साहित्य को क्षेकर इसके और भी उपविभाग किए जा सकते हैं।

जीवन-चरित

प्राचीन बौद लेखकों और संकलन-कत्तांचों के लिए बुद्ध की जीवनी हमेशा आकर्षण का विषय रही है। बुद्ध की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध हैं: १. अहासंधिकों (लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २. मिश्रित संस्कृत में रचित सर्वास्तिवादियों का जिलतिवस्तर, ३. शुद्ध संस्कृत में चमस्कारिक काव्यमय शैली में लिखा गया अश्वचोष का बुद्ध-चरित, ४. जातकों की मूमिका रूप में शुद्ध पालि में बिखित निदानकथा और अन्त में १. अमंगुप्त का अभिनिष्क्रमण-सूत्र जी सम्भवतः सूत्र रूप में मिश्रित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी अनुवाद का ही पता लगा है। "रोमाँटिक लिजेंड चाँक दी शाक्य बुद्धा" के शीर्षक से बील महोदय ने उसका चम्नी रूपान्तर (१६७४) किया है। इनके अतिरिक्त, बुद्ध के जीवन की, अन्यान्य वटनाओं का क्यान भी, प्रांत और संस्कृत के "विनय" तथा निकायों में मिलता है। उत्तहरण के लिए "महापदानसुत्त" पूर्व बुद्धों की, विशेषतः गौतम बुद्ध के अनुकृष

समके जाने वाले विपस्सी की जीवनी से सम्बन्ध रखता है। सरिय-परियेसन-सुत्त बोधिसत्व के गृहस्थाग से लेकर उनके प्रथम धर्मीपदेश तक की घटनाओं का वर्षान करता है। महापरितिब्बाण-सुत्त, बुद्धदेव की अन्तिम यात्रा श्रीर दहन-किया तथा उनके भौतिक श्रवशेषों के बँटवारे का पूरा विवरण देता है। इसी प्रकार से सुत्तनिपात, अपदान और महावंस के खयकों में भी बुद्ध की जीवनी संचेप में कही गई है।

परवर्तीकाल की एक पालि कान्य-रचना महाबोधिवंस उपलब्ज है। इसमें उन २४ बुद्धों के विषय में गाथाएँ कही गई है, जिनके जीवनकाल में, गौतम बुद्ध ने बोधिसत्व बनने के लिए आवश्यक गुरा और योग्यताएँ प्राप्त की।

४२ वर्षों से अधिक समय तक किए गए बुद्ध के घर्मप्रचार के कार्यों का एक सही चित्र, जातक कथाओं के भूमिका-भागों में और पाँच निकायों तथा विनय-पिटक के सुत्तों में देखने को मिलता है।

उपर्युक्त बद्ध की पाँच जीवनियों में सबसे व्यवस्थित है 'लिलितविस्तर ।' उसकी गम्भीर ध्वन्यात्मक गाथाएँ बड़ी ही हार्दिकता से प्रस्तुत की गई हैं, नवापि उसमें से कुछ वर्णनात्मक गरा श्रीर पदा श्रंश कुछ श्रस्वामाविक लगते हैं फिर भी यह मान्यता है कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा श्रौर भक्ति जगाने में सफल है। 'जलिसविस्तर' के बाद महावस्तु का नाम श्राता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराश्रों के अनुसार बुद्ध के जीवन की घटनाएँ कही गई हैं। किन्तु इसमें घटनाओं का सिलसिला बँधा नहीं है, शैली प्राचीनता का पुट लिए हुए है। फिर भी इसका यह महत्त्व है कि इसमें बुद्ध के जीवन की बदनाओं को, उनके पूर्वजन्म की कथाओं पर श्राधारित कर प्रस्तुत किया गया है। पूर्वजन्म से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रथा प्राचीन बेलकों में साधारयातः प्रचित्रत थी । निकाय और विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा-स्तिवादियों की "विनय" भी इस प्रभाव से वच नहीं सकी है। अभिनिष्क्रमण-सूत्र के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरख नहीं है, क्योंकि उसका मूल प्रम्थ अप्राप्य है। बीज महोदय ने उसका जो संचिष्त श्रंप्रेजी रूपान्तर किया है उससे इतना कहा जा सकता है कि उसका स्थान 'महावस्तु' की श्रपेड़ा 'त्रवित्तविस्तर' के निकट होने बोम्य है। 'महावस्तु' की भौति उसका प्रारम्भ हुआ है और 'जिलतिवस्तर' के ही अनुकरण में अन्त में, धर्मप्रचार के दिनों के बुद्धदेव के विशिष्ट कार्यों को, जातक कथाओं द्वारा पोषित किया गया है। जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया है और उस नाते, वह या तो महासंविकों या कारयपीयों या महास्थिविरवादियों की परम्परा में चल पड़ा है। पालि में रचित निदानकथा का कुछ

अपना ढंग है। वह उन चार बुदों का विस्तृत विचरण देती है, जिनके जीवनकाल में बोधिसत्व ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर जन्म लिया था और बुद्धत्व प्राप्ति की आवश्यक योग्नता अजित की थी। महावस्तु की भौति इसमें भी, जातक-कथाओं का उक्लेख मिलता है, परन्तु कहानियाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

जीवनियों में 'बुद्ध चरित' का अपना स्थान है। बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं को ज़ोदकर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं पाई जाती है। कान्य की क्या प्रथम संगीति के अधिवेशन तक बजती है और पाक्ति परंपरा के अनुकृत इसमें गौतम बुद्ध ऐसे मानव की तरह चित्रित हैं जो बीते जन्म के संचित पुरायों के कारण अब प्रश्लेव को पहुँच पाये। कान्य की हब्दि से बुद्ध-चरित बौद्ध-साहित्य में अद्वितीय है।

महावस्तु

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में लिखा हुआ (११२४ मुद्धित पत्नों का) एक विस्तृत प्रस्थ है। महासंविकों की लोकोत्तरवादी शाखा के विनय-पिटक की वह प्रथम पुस्तक मानी जाती है। महासंविक उन भिन्नुओं का प्रथम दल है जो बुद्ध के परिनिर्वाण की एक शताब्दी बाद, कहर थेरवादी या स्थिवरवादियों के वर्ग से अलग हो गया था। महासंविक दल का निवासस्थान प्रायः वैशाली और पाटिलपुत्र ही रहा, पर कालान्तर में भिन्नुओं ने आन्ध्र राज्य के गुँहर ज़िखे में, समरावती और नागाजु नकोंडा में अपना निवास बदल लिया।

महावस्तु की भाषा खौर शैंबी, उसे ईसा-पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी की

रचना ठहराती है।

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका श्रध्ययन किया है, उनमें अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि यह एक श्रद्ध्यवस्थित रचना है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक गाथाओं की खिचड़ी मिलती है। इस श्राजीचना में श्रांशिक सत्य है ही, यद्यपि यह मानना होगा कि इसमें बिखरी पदी श्रन्थान्य घटनाएँ एक-दूसरे से सर्वथा श्रसम्बद्ध भी नहीं हैं। श्रागे यह दिखाने का प्रयत्व किया जाएगा कि 'महावस्तु' के संकलन-कर्त्ता ने शाक्यमुनि के जन्म और उनके एवं-जन्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथाओं और परम्पराशों को किस ढंग से संजोकर प्रस्तत किया है।

रचना के प्रारम्भ में, खेलक, महामौद्गल्यायन द्वारा देखे गये नरक और वहाँ की यातनाओं का वर्षन करता है। इसके बाद वह उन चार चर्याओं का उक्लेख करता है, जिनको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हर न्यक्ति अनिवार्य रूप में अपनाता है। प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती है जिसके साथक माता-पिता, श्रमण, ब्राह्मण और वृद्धों के आज्ञाकारी सेवक होते हैं, श्रच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को द्वान देने के लिए उपदेश देते हैं और बुद्धों की पूजा करते हैं। चर्यावस्था में रहने वालंग व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, वह वोधिसस्व की कोटि में नहीं आता। अपराजित- ध्वल बुद्ध होने के समय से शाक्यमुनि ने इस चर्या का श्रम्यास किया।

इसरी चर्या प्रियाधि या प्रियाम कहलाती है। इस अवस्था में जीव, संबोधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। शाक्यमुनि बुद्ध के रूप में अपने कई प्रकार के अस्तित्व में, शाक्यमुनि ने पाँच बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी।

तीसरी चर्या—अनुलोम में पिछली चर्चा की कियाओं को ही आगे बक्स्या जाता है और बुद्ध बनने के लिए आवश्यक गुणों को प्राप्त किया जाता है। शाक्य-मुनि ने इस चर्या को तब आरम्भ किया था जब वे शमितावी बुद्ध थे। दूसरी और तीसरी चर्याओं में बोधिसत्व जातकों में बतलाए गुणों को प्राप्त करता है और कमशः पहली भूमि से लेकर आठवीं तक बढ़ता जाता है। राजकुमार कुश के रूप में जब शाक्यमुनि ने जन्म लिया तब वे सातवीं भूमि पर पहुँचे थे।

चौथी या श्रन्तिम चर्या श्रविवर्त या श्रिनवर्तन कहलाती है और यह श्रवस्था बोधिसत्व के श्राठवीं भूमि पर पहुँचने के साथ श्रारम्भ होती है। इधर श्राकर फिर लौटने की संभावना ही नहीं रहती। शाक्यमुनि का मेधमानव के रूप में जब पुनर्जन्म हुशा था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, इस चर्यावस्था में पहुँचे और संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे श्राशीर्वाद भी पाया। सर्वाभिभू बुद्ध ने भी उनकी सफलता का श्रमुमोदन किया था जब शाक्यमुनि श्रभिय या श्रमिजी भिष्ठ वनकर जनमे। श्राठवीं श्रीर नौवीं भूमि को पार करने के लिए बोधिसत्व को कह बार जन्म लेना पद्मा। श्रन्त में जब वे दसवीं भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने क्योलिपाल-मानव का जन्म लिया जिसमें काश्यप बुद्ध से उन्हें यौवराज्यामिषेक दिया गया श्रीर वे तुधित-स्वर्ग के देवाधिदेव बने। गया में बोधिवृत्त के नीचे गौतम बुद्ध वनने पर उनकी दसवीं भूमि पूर्ण हुई।

सूमियों की बात कहने के बाद 'महावस्तु' का खेलक, बोधिसत्व के रूप में दीपंकर के धान्तिम श्रास्तित्व की कहानी को खेला है जो शाक्यमुनि की जन्म कहानी के बिरुकुल श्रनुरूप है.। बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी मेघमानव से मिले श्रीर उनसे कहा कि वे गीतम बुद्ध बनेंगे। इसी प्रकार की मविष्यवाशी मंगल बुद्ध ने भी की थी, जब हमारे बोधिसत्व श्रनुत्व नागराज में जनमे थे।

नीवन चरित का सिलसिला यहाँ आकर दूटता है। सहसा गौतम बुद्ध के

धर्म प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती है।

विज्ञां और विच्छिषियों की नगरी वैशाली में एक भयंकर संक्रामक रोग फैला आ जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदापंथा करते ही मिट गया। इसी चमस्कारिक घटना का यहाँ वर्षान है। बुद्ध-धर्म के विरोधी भाषार्थ अहाँ रोग को दूर करने में असमर्थ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पालि के रस्नसुत्त का संस्कृत में पाठ करके, रोग पर ही नहीं, उन विरोधी आचार्यों पर भी विजय पाई।

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धार्थ के माता-पिता के शाक्य और कोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता है। विश्व की उत्पत्ति और तब के आदिम निवासी तथा प्रथम महाराज के रूप में महासम्मत का चुनाव आदि का

ब्रुतान्त भी चलता है। कोलिय श्रीर शाक्य महासम्मत के ही वंशज थे।

महावस्तु का यह समूचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से इन्छ-कुछ मिलता-जुलता है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर प्रकृतिचर्या में रहे बोधिसख की कहानी को उनके पूर्व-बोधिसख के अस्तित्व तक विस्तार दिया गया है।

राजकुमार सिद्धार्थ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती है और वह निदान कथा के 'श्रविदूरे निदान' जैसी है। निम्निलिस्ति श्रीर्थकों में जीवनी का वृत्तान्त प्रस्तुत है—अवतरण के लिए, बोधिसत्व का परिवार, देश, स्थान और काल का जुनना,

बुम्बिनी वन में उनका जन्म, असित ऋषि का आगमन, कृषिप्राम में बोधिसत्व की समाधि, पराक्रम-श्रदर्शन और विवाह,

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का प्रकट होना।
एक दूसरी परंपरा के अनुसार, अपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंग से
दी गई हैं। अर्थ-महायान-पद्धति के दो अवलोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्य में, संचिस
रूप में है, उक्त वातों को कहता है। बोधिसस्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने
और मार पर बिजय पाने के साथ यह खंब समाप्त होता है।

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान' जैसा है। त्रिकभोजन नियम के बारे में एक उल्बेख करके इसमें प्रथमतः महाकारयप के धर्म-परिवर्तन का वर्णन साता है। त्रिकभोजन नियमानुसार निर्मात्रत स्थान पर एक समय, तीन भिष्ठभों से अधिक मिल कर भोजन नहीं कर सकते थे। महाकरयप की दीचा के वर्णन के बाद, सारिपुत्र और मौद्गक्यायन, महाराज छुदोदन, महाप्रजापित, यशोधरा, राहुल तथा उपाध्वि समेत अन्य शाक्य युवकों की दीचा का विवरण दिया गया है। बाच में, एक बहुबुद-सूत्र का उक्लेख करके, बुद्ध के किपलवस्तु जाने की बहानी आगे कही गई है। इसके बाद बुत्तान्त एकाएक उन सात सहाहों की और चल पहता है जो बोधि-प्राप्ति के बाद बुद्ध ने बिताये। उनके धमं प्रचार का ब्यौरा बाद में आता है जिसमें राजगृह में विविसार महाराज की दीचा का भी वर्णन आता है।

#### निदानकथा

निदानकथा पालि में उपलब्ध गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है और जातक कथाओं को टीका की मूर्मिका के रूप में रची गई है। इसके लेखक का कहीं उन्लेख नहीं किया गया है बचपि उसमें बज्ञात लेखक तीन भिष्ठुओं का नाम खेता है: श्रट्टदस्शी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के नुद्धित्त और नुद्धेव, एक प्रतिभावान एक भिष्ठ जिसने लेखक को जातक की टीका जिलने की प्रेरणा दी।

जीवनी के वर्गीकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर बुद्ध के समय से लंकर उनके जनम तक, तुषित देवता के रूप में वीधिसत्व का अस्तित्व है। यह 'दूरे निदान' का विषय है। तुषित स्वगं से, बोध-गया में अन्तिम सुक्ति-प्राप्ति के लिए उत्तर आने की बात 'अविद्रे निदान' में कही गई है। युद्ध के घम प्रचार के प्रारम्भिक काल को लेकर सावत्थी में उनकी अनाथिपिश्वक और विशाला से भेंद्र तक का विवरण 'संतिकेनिदान' में दिया गया है।

'दूरे निदान' सुमेध ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ होता है। एक घनी दुजीन ब्राह्मण वंश में, अमरावती में सुमेध का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ-बाप चल बसे। उन्होंने ब्रह्म-विज्ञान की शिक्षा ली। माता-पिता की दोड़ी सम्पत्ति से नितान्त असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी दान कर दी और संस्थास प्रहण कर लिया। जन्म और मरण, सुख और दुःल, रोग और वेदना से परे की अमत महानिव्याण अवस्था की खोज में वे चल पदे। उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ है, इसके दो पहलू है—सत् और असत्। इसलिए जन्म-दुःल से मुक्त के लिए कोई अजन्मा वस्तु भी ज़रूर होगी। उसी वस्तु से साम्रात्कार करने का निरचय करके, वे प्यान करने हिमालय गये। वहाँ धम्मेक पहाइ में उन्होंने अपना निवास बनाया और केवल पेड़ों से गिरे फलों को लाकर, जीवन-यापन करते रहे। शीघ ही पाँच अभिवन्ना और समाधि, में उन्हें पूर्वा प्राप्त हो गई।

इसी समय दीपंकर बुद्ध सीमान्त देश में रम्मक नगर पहुँचे थे और सुदस्सन-महाविहार में रुके थे। सुमेध-तापस ने देखा कि बुद्ध के स्वागत के जिए नगर को स्वच्छ और ग्रुद बनाने में हर कोई न्यस्त है और वह तुरन्त उस काम में हाथ बँटाने स्वयं भी आगे बड़े। बुद्ध के दशम की दिन्यता ने उन्हें श्रीभमूत कर लिया और उन के मन में आया कि बुद के लिए अपने प्राया ही चढ़ा दें। कीचड़ पर बुद पर न रखें, इसिविए वे मिण्फिलक सेतु की तरह उस पर सीधे बेट गए और बुद तथा उनके शहत शिष्यों को अपने ऊपर से चलने दिया। जब वह इस तरह से बेटे थे, तब उन्होंने इच्छा की कि वह अपनी मुक्ति पाने से बच जाएँ भीर स्वयं बुद्ध बन बाएँ, जिससे कि वह बनिगनती जीवों को अस्तित्व की धारा से मुक्त कर सकें। सब दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बढ़े साधु जटिल अनेक जन्मांतरों के बाद स्वयं बुद बन जायेंगे और उन्होंने विवरणापूर्वक कहा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे और उनके कीन प्रमुख शिष्य होंगे ? कई चमत्कारों द्वारा जिनमें एक भूकम्प भी था, यह भविष्यवाणी सच विकली, और इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि सुमेच बुद-बीजंइर था। उसने भी यह जान विया और अपनी अभिज्ञा से जान विया कि उसे दस पारमिताओं को प्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने बोधिसत्वों ने बुद्ध-बाष्ति के लिए प्राप्त की थीं।

दीपंकर बुद्ध के बहुत समय बाद, बुद्ध कोयडव्झ रम्मवती नगर में झाया।
उस समय हमारे बोधिसस्य ने विजितावी के नाते पुनर्जन्म ग्रह्मण किया और उसने
बुद्ध और संत्र को बद्दे अनुदान दिए। बुद्ध कोयडव्झ ने जब यह भविष्यवाणी दुहराई
कि वह बुद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे और वह स्वयं एकांतवास ग्रहम्म
करने जगा। उसने तीनों पिटकों में वर्णित श्रष्ट प्रकार की सम्पत्ति को प्राप्त किया।
पाँच श्रभिष्ठाएँ भी प्राप्त की श्रीर फिर वह सर गया और उसने ब्रह्मजोक में
पुनर्जन्म बिया।

इस प्रकार से निदानकथा में एक के बाद एक इक्कीस बुद्धों के बोधिसत्वों के बास्तित्व और रूपों की कहानियाँ हैं। इनमें से तीन थे, ककुसंध, कोणागमन और कस्सप। 'दूरे निदान' विभाग में जातकों की एक सूची है, जिसमें बोधिसत्व के दस पारमितों में सम्पूर्णत्व को व्यक्त किया गया है।

'सध्य युगांतर' के आरम्भ में बोबिसत्व को तुषित स्वर्ग के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। उनसे देवताओं ने प्रार्थना की कि इस भौतिक जगत में वे बुद बन कर आएँ। उन्होंने स्वीकार किया और समय, स्थान, परिवार, माता, जीवन की आयुर्मर्यादा आदि बातें उन्होंने अपने आप चुनीं। शेष कहानी उनके अवतरण के परचात बोधि-प्राप्ति तक, महाबस्तु और स्नितिविस्तर में दी गई परम्पराद्यों के अनुसार है।

'निकटतम युगांतर' बोधि प्राप्ति के पश्चात शीव्र ही साव सप्ताह में घटित होता है। उसके बाद तपुस्स और भिल्लक साधारण भक्त की तरह से स्वीकार किए जाते हैं और स्तूप निर्माण में उन्हें बाल स्मृति-चिन्हों की तरह दिए जाते हैं। ऐसा भी उन्लेख है कि बुद अपने सिद्धान्तों का उपदेश देने में हिचकिचाते थे, उसके बाद बुद बाराणसी गए, जहाँ उन्होंने पाँच ब्राह्मण संन्यासियों को अपने सिद्धान्तों की विशेषताएँ समकाई और अस्मचक्त तथा अनत्त-वक्षण नामक उपदेश दिए। इसके बाद उन्होंने यश और उसके मित्रों को बौद दीचा दी। धीरे-घीरे यह शिष्यों की संख्या साठ तक पहुँची। उन्हें बुद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारित करने के लिए भेजा और स्वयं उरुवेला में गए और अपने अम्ब-पुक्त से तीन जटिल करने के लिए भेजा और स्वयं उरुवेला में गए और अपने अम्ब-पुक्त से तीन जटिल करनों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी।

राजा शुद्धोदन ने उन्हें किपलवस्तु में थाने के लिए बुलाया, जहाँ उन्होंने शाक्यों के सामने धपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए चमस्कार करके दिखलाए। वह उस नगरी के भास-पास, अपने शिज्यों को खेकर, अन्न की भिषा माँगते हुए घूमे। राजा और यशोधरा इस भिषा की बात से दुली हुए, परन्तु उसे रोक नहीं सके। यशोधरा अपने महत्त में ही थी और उनका स्वागत करने वाहर नहीं था सकी, इसलिए स्वयं बुद्ध अपने चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। उसने कहा कि अपने स्वामों के लिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं। इससे चन्ड-किन्नर जातक में वर्शित उसके पूर्वजन्म की बात निकली।

इसके बाद तो सर्वत्र विश्वित राहुल के और राजपुत्र नन्द के सिंहासन-प्रहण और निवाह से पूर्व बौद्ध धर्म-प्रहण करने का बृत्तान्त है। इसके पश्चात् बुद्ध भौर अनाथिपिंडिक के राजगृह में मिलने की कथा है। जेतवन के खरीदने और उस पर मठ-निर्माण की कथाएँ हैं। यह बुद्ध-जीवनी आवस्ती में आकर समाप्त होती है, जहाँ कि व्यापारी अनाथिपिंडिक संघ को सदा के लिए विहार दान में देते हैं।

#### बुद्ध के उपदेश पालि सुच-पिटक

बद्ध के उपदेश सुत्त-पिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीव, मिक्सम, संयुत्त, अंगुत्तर और खुदक। संयुत्त और अंगुत्तर को खोड़कर अन्य निकायों के शोर्षकों का अन्तर, अन्दर के जेखन से सिखता हुआ ही हो ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ दीव में कुछ लम्बे सुत्त हैं, परन्तु कई बहुत छोटे भी हैं, और कुछ तो मिल्मम के सुत्तों से भी छोटे हैं। इसमें दो सुत्त हैं : संगीति और दसुत्तर, जिन्हें छंगुत्तर में स्थान मिलना चांहर था। मिल्मम में कई सुत्त हैं जो दीघ से भी बहे- बहे हैं। कई सुत्तों के ऐसे वर्ग हैं यथा राजवगा, ब्राह्मश्रवगा, तथा विभंगवगा, जो कि संयुत्त में होते तो श्रिषक उत्तम होता। यह मानना होगा कि मिल्मम और संयुत्त की पद्धति और शैली बहुत भिन्न है। संयुत्त में सुत्तों का वर्गीकग्या एक सामान्य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्न विषयों के उद्येख नहीं हैं। छंगुत्तर में शीषंक ठीक है, क्योंकि विचार-वस्तु संख्या के अनुसार स्वव्यद है। कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए वर्ग और उपवर्ग श्रिषक खीच-तान कर रखे गए हैं। इसमें विनय के विषय भी आए हैं, जहाँ-जहाँ वे संख्याकार विभाजन में आ सके हैं। खुइक निकाय का शीषंक विव्युत्त सार्थक नहीं हैं, यदि 'खुइक' का धर्य 'छोटा' लिया जाए। कदाचित उद्देश्य यह या कि सब सुत्त, पाठ, भाष्य, जो इन चार निकायों में नहीं आ सके, उन्हें एक सहायक प्रन्थ के रूप में प्रयित्त किया जाए।

धुत्तों का निकायों में विभाजन आरम्भिक काल की भागक पद्धित के कारण हुन्ना होगा। तब लेखन तो लोगों को माल्म नहीं था। अतः बुद्ध के बचन, उनके शिष्य जमा करते थे। कुन्न भिन्न लोग उन्हें याद कर लेते थे, और मी लक परम्परा से वे शिष्यों को भाष्त होते थे। इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो अपने अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दीध-भागक और मिन्सम भागक कहलाते थे। बाद के दी निकाय कुन्न समय के बाद विकासत हुए, उनका उद्देश्य रहा होगा दीध और मिन्सम में जो विविध विषय थे उनको पुनर्श्यास्थित करना। सब निकायों का विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, अतः यहाँ केवल दीध-निकाय का परिचय दिया जा रहा है।

दीघ निकाय में तीन खर हैं, जिनमें ३४ सुत्त हैं। इनमें से १६ इन लब्बे कहे जा सकते हैं। प्रथम सुत्त, ब्रह्मजाल के दो हिस्से हैं। पहले में सारे श्रावाववासों की गणना की गई है और लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का व्यौग दिया गया है। दूसरे में कई प्रकार के सद्धान्तिक और दार्शनिक मत-विश्वास, जो उस समय में प्रचलित थे, दिए गए हैं। दूसरे सुत्तंत-सामन्त्र प्रका में भी दो हिस्से हैं। पहले में दं नास्तिक यावायों के सिद्धान्तों की विवेचना है, और दूसरे में बौद्ध संघ दे एक भिवत्त होते जाने पर क्या-क्या जाभ मिलते हैं, यह बवाया गया है। यगने तीन सुत्तंत-संबद्ध, सोयद्यह, भीर दूरदन्त में अधिकतर इस माम्बा

वर्मीय विचार के अन्याय की चर्चा है कि ब्राह्मणों को जन्मना कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के आदर्श की महत्ता तुलनाओं द्वारा स्यक्त की गई है। छुठे (महालि), सातवें (जालिय), दसवें (सुभ) और वारहवें (लोहिस) सुत्तन्त सामञ्ज फल के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर वूम-फिर कर लीट आते हैं।

ग्यारहवाँ सुत्त (केवह ) दिखाता है कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यक्ष हैं, उनसे बुद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर जो ये देवता न दे सके, बुद्ध ही दे सके हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा उस प्रश्नकर्त्ता को दूर जे जाते हैं और बताते हैं कि अन्य देवताओं के सामने वह कैसे कहें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं

बाता । बाद में वही प्रश्न बुद्ध से पूड़ा गया ।

श्रष्टम (कस्तप-सोहनाद) मुत्तन्त में बुद्दकालीन प्रचलित कई प्रकार की संन्यासधर्मीय पंथों की श्रीर उनके श्राचारों की चर्चा है, जब कि नवम पोट्टपाद में परिवाजकों को दिए जाने वाले उपदेश संगृहीत हैं। ये दोनों सुत्तन्त उन फलों का वर्णन करते हैं, जो कि बौदों ने पवित्राचारों द्वार प्राप्त किए हैं। तेहरवें (तेविज्ज) सुत्तन्त में इस विचार का खबड़न है कि वैदिक श्रावियों के बताए हुए मार्ग और साधनों के द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुँचा जा सकता है। उसमें यह भी बताया गया है कि शास्मरुंयम और चार ब्रह्मविहारों को मानने से ब्रह्मलोक प्राप्त सहज है। ये ब्रह्मलोक प्राप्त सहज है। ये ब्रह्मलिहार हैं: मैत्रो, करुवा, दूसरों के यश पर श्रानन्द और समता।

दीच-निकाय के दूसरे खयड में सुत्तन्त दिए हैं, जिनके शीर्षक के पींचे 'महा' शब्द खगा हुआ है। प्रथम सुत्तंत महापदान है। वह गीतम बुद के पहले के सात बुदों की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्योरेवार वर्णित किया गया है। विपस्सी शाक्यमुनि के जीवन का प्रतिरूप मात्र है। महानिदान, जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट है, कार्य-कारण के नियम का विवरण देता है और विविध प्रकार के जीवों का वर्णन भी देता है। इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्त है महापरिनिब्बाण, जिसमें बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों का यथार्थवादी वर्णन है। विशेषतः महत्त्वपूर्ण उन गाँवों के नाम है, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर पहुँचा और वह अन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संब को भलाई के लिए दिया। उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति अदि पर ज़ोर दिया और बुद्ध-वचन की अधिकारिकता को सिद्ध करने वाले चार नियम बनाए।

साधारण मकों के लिए उसने किपलवस्तु, गया, बनारस भीर कुशीनगर की यात्रा करना भावश्यक है, ऐसा लिखा है। इसके भ्रन्तिम शब्द थे: 'वयधम्मा संलार भ्रप्यमादेन सम्पादेय' (सब वस्तुएँ व्यय-धर्मी भ्रयांत् नष्ट होने वाली हैं। अतः अप्रमाद से अपने कर्मों का सम्पादन करो )। सुक्तन्त में बुद्ध के शरीर के अन्तिम संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वर्णन है।

1७ वें से २१ वें सुत्तन्तों का मुक्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि काशी, कोसल, वज्जी-महल, चेति-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छ-सूरसेन और भँग-मगध के कई निवासी बुद्धानुशासन को मानने वाले थे, अतः स्वर्ग में प्रवेश पाने वालों की संख्या बढ़ गई। पाँच सुत्तन्तों में से महासुद्स्सन महापरिनिब्बाण की ही शाला है। महागोविन्द एक पूर्व काल की कथा है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें भारत की तुलना एक रथ से की गई है और उसे सात प्रान्तों में विभाजित किया गया है, उदाहरणार्थ कलिंग, पोतन, अवन्ती, सोवीर, विदेह, भँग और काशी। यह सुत्तन्त महावस्तु में भी आता है। तेविज्ज-सुत्तन्त की भाँति इसमें भी चार ब्रह्म-विहारों के पालन का माहात्म्य विश्वत है।

इस अन्य के अन्तिम दो सुक्तन्त हैं, महस्तिपट्टान और पायाशी। पहते में ज्यान मार्ग का विस्तार से वर्णन है। इसमें मन (सती) को सचेत (उपत्थान) रखने का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतु जित रखने का उपदेश है। इसमें यह भी जिला गया है कि कर्तन्य कमें कैसे किए जाएँ और बुद इारा बताए गए सद्गुयों को कैसे विकसित किया जाए। दूसरा सुक्तन्त एक लिला (जिल्य) आचार्य और दार्शनिक के नाम पर है। पायाशी इस भौतिकवादी सिद्धान्त को मानता या कि सुर्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है और किसी भी जीव के अच्छे या बुरे कमें किसी परियाम के उत्पादक नहीं होते। इस मत का कुमार-करसप ने खयदन किया। कुमार-करसप बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे।

वीसरे खगड में ग्यारह सुत्तन्त हैं, जिनमें से पहले चार (२४-२७) में अधिकतर बौद्देतर मतों और विरक्तों की कियाओं का वर्णन है। इस सुत्तन्त में ब्रह्म-जाल सुत्तन्त से कुड़ बौद्देतर मत पुनरुद्धत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के आरम्भ के विषय में हैं। बाद के सुत्तन्त (उदम्बिश्क-सीहनाद) में कठोर आत्मपीड़क विरक्त-मागियों की कियाओं के बुरे नवीजे विश्वत किए गए हैं, जब कि चक्कवत्ति-सीहनाद सुत्तन्त बौद्धों को संयमित होने के लिए और घम्म को अपना प्रधान आधार बनाने के लिए आदेश देता है। यद्यपि बुद्ध पृथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान करना पसन्द नहीं करते थे, फिर भी अग्राज्ञ सुत्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि संसार का आरम्भ कैसे हुआ और वहाँ ब्राह्मण की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है।

आगे के दो सुत्तन्तों में यानी सम्पसादनीय और पासादिक में बुद् के उपदेशों और नैविक आदेशों का सारांश है। दूसरे सुत्तन्त का आदेश तब दिया गया था जब निगंड नातपुत्त की सृत्यु के बाद उसके अनुयायियों में मतभेद हो गए थे, और इस कारण से उसमें ये तीन बातें हैं: (१) उद्दक रामपुत्त के मत का उल्लेख, (२) सुखल्लिकानुयोग शब्द, जो धम्मचक्कप्यवत्तनसुत्त में है, का स्पष्टीकरण, (३) कुछ प्रश्नों को बुद्ध द्वारा अनुत्तरित छोड़ने का कारण।

जनवया-सुत्तन्त में विस्तार से वे सब कर्म दिए हैं, जिनसे महापुरुष के

बत्तीस लच्या प्राप्त हो सकते हैं।

सिंगाजीवाद-सुत्तन्त इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सर्वसाधारण अनुवायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकमात्र विशद उपदेश दिया है। बुद्ध विद्वानों के अनुसार यह अशोक के धम्म का मृज-स्रोत है। आटानाटिय सुत्तन्त धकेले भिष्ठभों को दृष्ट यहाँ से बचने के लिए जादू-मन्त्र की तरह से है।

श्चन्तिम दो सुत्तन्तों में श्रंगुत्तर निकाय की तरह से बुद्ध के उपदेशों का सार है। इनमें दसुतर श्रन्तिम है श्रोर उसमें संबिष्त स्त्राप्तक पद्धति श्रपनाई गई है।

धम्मपद्

वस्मपद विश्व साहित्य का भाग है। वह बौद और बौदेतर देशों में एक सा बोकिप्रिय है। इसमें बौद-धर्म के उपदेश प्रियत होने पर भी इसके विश्वासमक और सर्वज्यापी विचार हैं। इसमें ४२३ इन्द हैं, जो २६ वन्न या प्रध्यायों में विभाजित हैं, और दिच्या पृशिया के बौद देशों में प्रत्येक तहस्य मिच्च को ये सूत्र कंठस्य हैं। इसका बुन्दमय रूप होने से यह सहज स्मृति में रह सकता है।

धम्मपद का अर्थ स्पष्ट है। इसे इस पुस्तक में ही धार्मिक वाक्य या शब्द के बाते प्रयुक्त किया गया है। बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी प्रन्थ में संदेप में दिए गए हैं, चूँकि बौद्ध दर्शन के और बौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख

सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं।

इस द्वांटे से ग्रन्थ में, बान्य बीद श्रन्थों की भौति, सब प्रकार के यश-यज्ञादि श्रीर श्रन्थ श्रारम-प्रपीदक हठयोगों की निन्दा है, श्रीर इसका विशेष श्राग्रह शील पर है। यह शील समाधि श्रीर पण्ञा (प्रज्ञा) से विकसित होता है। बुद्ध के उपदेश संचेप में यों हैं: "सारी बुराइयों से बचो, जो श्रच्छा है उसे जमा करी श्रीर मन को शुद्ध करी" (१८३)। कीन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा ? इसके उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीज़ें चिश्वक हैं, दुःख से भरी हैं श्रीर इस कारण से "श्रनचा" या श्रपनी नहीं हैं। लोगों से कहा गया है कि वस्तुओं के केवल बाह्य श्राक्यण पर न जाकर, उनके दुखद पश्च को भी पहचानें। उसमें श्रविद्या को सबसे बढ़ी श्रश्चिद्ध (२४३) कहा गया है, श्रीर यह कहा गया है कि



तृत्या या आसिक के अन्त से ही दुन्त का अन्त होगा। लोभ, ईर्प्या, आंति आय की तरह जतरनाक बताई गई हैं, ओर जब तक उन्हें न रोका जाए, यह सम्भव नहीं कि सुलो जोवन बिताया जा सके।

मुखी जीवन की प्राप्ति के लिए हमें दोनों अविवादों से बचना चाहिए-इंदिय विजास में रत होना और आत्म-प्राोइन की राह अपनाना। इसिजिए हर एक को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्धों को दिन्य अष्टांग मार्ग का अनुमस्य मावश्यक है, जो कि बुद्ध, संव और धम्म पर बाधारित था। धम्मपद के अनुसार बौद्ध मार्ग को विभिन्न मंज़िलों को पाना सारो दुनिया को पाने से वेहतर है (१७८)। उसमें सब जीवों के उन गुणों की वृद्धि के लिए माध्रह है, जिनसे व्यक्ति स्वयं अपना उदार कर सकता है। व्यक्ति को पाप से या अपवित्रता से मुक्त करने में, सिवाय उसके अपने, और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बापको जानने का प्रयस्न करे। बुद्ध भी बहुत कम मर्द् कर सकते हैं, चूँ कि वे केवल मार्गदर्शक चिन्हों के समान पथ-प्रदर्शक मात्र हैं (२७६)। इसमें शान्ति भीर भहिंसा युक्त जोवन को प्रशंसा है (१२१-३०,१४२) और इसमें लिखा गया है कि ''वैर से वैर का कमी शमन नहीं होता, किन्तु अवैर से ही होता है" (१)। इसका उपदेश है कि "श्रकोध से कोध को जोतो, बुराई को श्रव्हाई से, कंत्र्यपन को दान से, मूठ को सत्य से" (२२३)। इसमें यह भी कहा गया है कि "दूसरों से कभी कठोरता से न बोबो, क्योंकि वे भी तुम्हारे साथ वैसे ही दुवंचन कह सकते 音" (133) 1

यह ज़ोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से भरपूर है। इसमें ऐसी सुन्दर श्रीर यथोचित उपमाएँ हैं कि वे मन को छू बेतो हैं: "दुराचारी असंयमी होकर देश का अब (राष्ट्र-विषड) खाने को अरेवा अगिनशिखा के समान तस जाहे का गोला खाना उत्तम है" (३०८)। "जिस अकार फल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाए अमर रस को लेकर चल देता है. उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे" (४६)। "धर्मप्रन्थों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म- प्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गीवें गिनने वाले ग्वालों की उरह वह अमण्डव का भागी नहीं होता" (१३)। "पुत्र और पशु में आसक्त (चित्त) मनुष्य को सृत्यु वैसे ही ले जावी है, जैसे सोए गाँव को (नदो की) बड़ी वाढ़" (२८०)। "बो राग में रत है, वह मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फूस जाते हैं, धोर (जन) उसे भी बेंद्र कर, अपेवा-रृहित हो, सब दु:लों को कुष्ड प्रवित्त होते हैं" (३४७)।

इनके श्रलावा श्रीर भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वात्मक सत्य हैं—सब कालों श्रीर सब देशों के लिए सत्य। उदाहरवार्थ—

"ब्रे और अपने लिए प्रहितकर कार्यों का करना श्रासान है, लेकिन शुभ

और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६३) ।"

"यह संसार अन्धा है, थोड़े ही यहाँ अन्तर्दर्शी हैं। जाल से सुक्त पित्रयों की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं (१७४)।

"मनुष्य का बन्म मुश्किल से मिलता है। मनुष्य-जीवन मुश्किल से बना

रहता है (१८२)।"

"मेरे पास न बाएगा, यह सोचकर पाप की बबहेलना न करे। बूँद-बूँद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है (१२२)।"

"दूसरों के दोष देखना बासान है, अरने दोष देखना कठिन (२४२)।"

"न तो पुष्पों की सुगन्ध, म चन्दन को सुगन्ध, म तगर ना चमेली की सुगन्ध हवा के विरुद्ध जाती है, बेकिन सत्पुरुषों की सुगन्ध हवा के विरुद्ध भी जाती है (४४)।"

''हे अतुल ! यह पुरानी बात है, यह आज की नहीं। चुर बैठे रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निन्दा न हो (२२७)।"

ये सब बचन कितने मामिक हैं ?

ऐसे ही साहित्यिक गुणों वाले और सार्वदेशिक, सर्वजनीन, सर्वकालिक प्रभाव वाले रहनों का परिणाम है कि यह छोटो-सी पुस्तक एशिया और यूरोप की कहें भाषाओं में अनुदित हो चुकी है।

संस्कृत सद्धर्म-पुण्डरीक

सद् में-पुण्डरीक महायान बीद-धर्म का एक प्राचीनतम प्रन्य है। वह अंगतः गढा और अंशतः पद्य में है। प्राचीन महायान प्रन्यों की जैसी सामान्य रीति है, गढा-अंश की भाषा सासी प्रच्ही संस्कृत है, जबिक पद्य की भाषा मिश्रित संस्कृत है। बीद्ध-शास्त्र विषयक विचारों भीर भाषागत विशेषताओं को ध्वान में लें तो इस एचना की तिथि महावस्तु और जिलतिवस्तर के कुछ बाद की होनी चाहिए, यानी खगभग ईसा की प्रथम शतो के आस-पास । उसके सबसे पुराने चीनी अनुवाद धर्म- एच ने रुद्ध ईस्वी में किए। दो शती बाद (६०९ ईस्वी) में ज्ञानगुत और अर्मगुष्त ने भी उसके अनुवाद किए। नानजियों के अनुसार, इस मूल प्रन्थ के आठ या नौ चीनी अनुवाद थे, जिनमें से केवल कपर अनुसार, इस मूल प्रन्थ के आठ या नौ चीनी अनुवाद थे, जिनमें से केवल कपर

बताए तीन अनुवाद उपलब्ध हैं। कुछ चीनी और जापानी बौद्ध-पंथों के मृज धर्मप्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के तैन्दाई और निचिरेन पंथों के, और वह सभी क्रेन (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हैं।

यह मूल पाठ हीनयान से महायान बौद्ध-धर्म की संक्रान्ति के स्वक हैं।
प्रम्थ का बहुत-सा भाग यह सिद्ध करने के लिए जिला गया है कि हीनयान
बौद्ध-धर्म बुढ़ों ने कम बुद्धि वाले वर्गों के समक्षने के लिए प्रचारित किया,
क्योंकि इन होटे लोगों की समक्ष में प्रा सत्य नहीं था सकता था। हीनयान बौदों
को २७ बोधिपचीय धर्मों का पालन सिलाया गया था यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित
धर्म थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, और चार धार्यसत्यों और
कार्यकारण भाग के नियम को समक्ष सकते। इस प्रकार से वे पुद्गल-ध्रून्यता
प्रथवा धनारमन की स्थिति पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के लिए निर्वाणप्राप्ति वाले स्थान पर पहुँच जाते। इस प्रन्थ में यह भी लिखा है कि होनयानवादी, जो
इन उपलब्धियों से सम्पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, आगे धपने झगले जन्मों में और प्रयत्न
करें, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो वोधिसत्वों को सम्पूर्ण बुद्ध की प्राप्ति
के लिए सावरयक होते हैं। उन्हें धर्म श्रून्यता और धर्म-समता की प्राप्ति आवरयक
थी, जिससे कि जेयावरण दूर किया जा सके और वे सम्यक्-सम्बद्ध वन सकें।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य क्यों सिखाए है हस प्रस्थ में इसका समाधान है कि हीनयानियों के जिए सिखाया गया सत्य केवज उपाय-कौशल्य था, जो कि बौदों ने कम बुद्धि वाले निचले लोगों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें भन्तिम सर्वोत्तम ज्ञान-प्राप्ति सक पहुँचाने के लिए अपनाया था। उसमें यह भी लिखा है कि "यान" (मार्ग) केवल एक ही है, सम्पूर्ण निर्वाग उसी से मिलेगा, तीन यान नहीं हैं। श्रावकयान, प्रत्येक बुद्ध वान और बोधिसत्वयान केवल पुद्धों की सुविधा के लिए तीन मार्ग थे, जो अन्तिम सत्य तक पहुँचते थे। यह बात सच है कि हीनयान के कई बड़े व्यक्तियों को आश्वासन दिया गया था कि अन्ततः वे सब बुद्ध हो जाएँगे।

सदर्म-पुराहरीक के सत्ताईस अध्याय हैं। पहले अध्याय में महावैपुराय सूत्र के नाते पूर्व-वृद्ध द्वारा प्रवचन के रूप में मूल-प्रन्थ शुरू होता है और मंजुश्री के पूर्वावतार वरप्रम बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह कैसे लाया गया, यह वर्णन श्राता है। दूसरे अध्याय में बुद्ध यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल अपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं और वह दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह न केवल आवकों के और प्रत्येक बुद्ध के परन्तु अवैवर्तिक

वीचिसत्वों की पहुँच के परे हैं। बुद्ध यह मानते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो संसार श्रीर उसके दुः लों के श्रस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश नी श्रंगों में दिए श्रीर उन्हें सिलाया कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। जो बोधिसत्व अधिक समस्त्रार थे, या जिनकी मानसिक तैयारी श्रधिक थी, उन्हों को बुद्ध तक पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिलाए गए। इस श्रध्याय में बुद्ध ने अपने मन की हिचिकचाहर व्यक्त की है कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते थे परन्तु ब्रह्मा ने शाकर श्राप्तह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला। तीसरे श्रीर चीथे श्रध्याय में दो बहुत मनोरंजक कहानियों हैं, जिनके श्रमुसार करुणामय बुद्ध सबके प्रति कैसे एक से सदय हैं, यह दिखलाया गया है। वे श्रावकों की भवाई के प्रति उतने ही मुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के। पंचम श्रध्याय में, बुद्ध की उपमा मेध श्रीर स्पूर्य के साथ दी गई है, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता है या सब पर एक-सा चमकता है। सब वस्तुश्रों की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें श्रम दिया गया है। श्रावक का निर्वाण केवल विश्राम है श्रीर श्रन्तिम निवृत्ति नहीं है।

शास्त्रमुनि बोषित करते हैं कि कई हीनयान आहंत और आहंतेतर अन्ततः बुद्ध बन जाएँगे और तब बोषित करते हैं कि अपने किसी पूर्वजन्म में, किसी साधु से उन्होंने यह सूत्र प्रहण किया था, जो कि बाद में देवदत्त बन कर जन्मा। उसने पहले ही देख लिया था कि कुछ लोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस प्रकार से गहरा पाप करेंगे। कई प्रकार की उपमाएँ देकर सूत्र का महत्त्व वे बतलाते हैं और अदालुओं को आदेश देते हैं कि जहाँ जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो वहाँ स्तूप बनाए जायँ और उनका उसी तरह आदर किया जाए, जैसा बुद्ध के बातुओं को सुरक्षित रखने वाले चैत्यों का।

धगते दो अध्यायों में यह कहा गया है कि बुद्धों की आयुर्मयांदा असीम है। यह बात हीनयानी नहीं मानते। वे तो यह मानते हैं कि बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त की धौर मुक्ति ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध मानते हैं कि उन्होंने ही दीपंकर बुद्ध का धौर धन्य बुद्धों का निर्माण किया धौर उनके द्वारा आर्यसम्य और प्रतीत्यसमुत्पाद पर प्रवचन दिलवाया। साथ ही, उसी ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्त की व्यवस्था की जिनकी मानसिक स्थिति इतनी समुद्धत नहीं थी। उन बोधिसन्तों के लिए जिनके उच्चाद्शे थे, उन्होंने माता-पिता और तथागत ज्ञान पर व्याख्यान दिलाने का बन्न कराया।

शेष श्रध्याय मुख्यतः सूत्रपाठ, स्त्रप्रचार श्रीर स्त्रज्ञान से न्या पुरव-बाम होता है, इसी विषय में है।

२१वें अध्याय में थोड़ा विषयांतर किया गया है, जहाँ अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विषय आता है, और उसकी प्रशंसा की गई है। यह कहा गया है कि जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वह जहाज़ के हुवने, खाग या नैतिक पाप के विध्नों से बच जाएगा-"नमो नमस्तसमै श्रभयंदृद् श्रवत्नोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय ।" बोधिसत्व विविध जीवों का रूप खेकर इन सब क्लेशों से उन्हें मुक्त करेगा।

स्त्रधन्य के अन्त में बुद्ध सब की आदेश देते हैं कि इस सुत्त की रहा करी बौर प्रचार करो । वह कहते हैं-"यह सम्यक् सम्बोधि मैं श्राप सब के दित के लिए घरोहर की भाँति देता हूँ, भीर श्राप पर यह उत्तरदायित्व रखता हूँ कि श्राप इसे दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि आप बुद्ध ज्ञान के दाता बनें।"

#### बुद्ध का अनुशासन

विनय-पिटक

बौद भिद्र और भिद्रिणियों के आचार और निर्देश के लिए जो अनुशासन के नियम हैं, वे विनय-पिटक में एकत्रित किए गए। बीद भिष्ठ संघ बोकतन्त्रात्मक आधार पर था। बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, किन्तु अपने अनुयायियों को आज़ा दी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चर्ले। बह बुद्ध के लिए सम्भव नहीं था कि भविष्य में अकुशलधर्मी भिन्न क्या-क्या गलत बातें करेंगे, कैसे उन नियमों की उपेचा करेंगे या उनका विकृत अर्थ लगाएँगे, इन सव वातों का विचार करके वह सब नियम पहले से ही बना रखते। इस कारण से विनय-पिटक का वर्तमान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मूल विद्यान्तों में सदियों तक होने वाले विकास का ही परिखाम है। पालि रूप में, यह पिटक पाँच विभागों में विभाजित है :

(ष) खंधक: (१) महावग्ग

(२) चलवमा

(बा) सुत्त-विभंग : (३) पाराजिका से निस्सग्गिय तक

(४) पाचित्तिय से सेखिय तक और भिक्खुगी-विभंग

(<del>\$</del>) (१) परिवार

यह विभाजन बौद संघ के विकास का चित्र देने की दृष्टि से उचित है, परन्तु इससे पिटक के कालकमानुपार विकास का निर्देश नहीं मिलता। विषयवस्तु और पालि भाषा की विचित्रता को देखते हुए पृतिमोक्द-सुत्त सब से प्राचीन सुत्त रहा होगा । वर्तमान संस्करण में सुत्त मूल पाठ की भौति अलग से नहीं दिखाई देता, परन्तु वह सुत्त-विभंग के भाग के रूप में है, जहाँ वह भाष्य के लिए मुख पाठ की भौति बाता है। सन्त-विभंग बाद के किसी समय में लिखा गया होगा, इसमें सन्देह नहीं । उसमें कई बाद के पाठभेद हैं, और वह किसी आधुनिक कानून की पुस्तक की भौति विभिन्न उदाहरणों की प्रस्तुत करता है। महावस्य में संघ के आरम्भ से अब तक के विकास का हाल है, और इस कारण से यही निश्चित रूप से पिटक का प्रथम प्रन्थ है। चुलुवना में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के प्रन्त में होने चाहिएँ। वह विस्तार से यह बताते हैं कि मठ या विहार के अनुशासन के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति की क्या-क्या दंड देना चाहिए। इसमें भिच्छों के दंनिक जीवन के विषय में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, जिनके जिए सही स्थान है महावश्म। यह दिलाई देता है कि पुछवरंग महावरंग के बहुत बाद संकलित किया गया होगा, या फिर उसमें वे भी विषय लाए गए हैं, जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य भाग में नहीं लाए जा सकते थे। दो बीद संगीतियों के बुत्तान्त, जिनमें से एक बुद्ध-परिनिर्वाण के एक शती बाद जुटी थी, भी इसमें आते हैं। अन्तिम भाग परिवार एक ऐवा प्रन्थ है जो भिष्ठमों के उपयांग और याद रखने के लिए सैयार किया गया है। इसका उद्देश्य न देवल यह है कि भिन्न सब नियम याद रखें, बहिक वे सब तथ्य और परिस्थितियाँ भी जानें, जिनसे भिन्न नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

पातिमोक्त-सुत्त-पातिमोक्त (हंस्कृत में प्रातिमोच-सूत्र) विनय-पिटक का मुख्य सार है। पालि-पिटक का यह सबसे पुराना भाग है, धौर इसकी भाषा निकायों की भाषा से भी पुरानी है। इस प्रन्थ के, दो सम्पूर्ण संस्कृत रूप, पाए गए हैं—एक सो कुचा में, जो लुई फिनो ने जूरनाल एशियातिके में १६१६ में प्रकाशित किया, और दूसरा गिलगित में, जिसे इपिडयन हिस्टारिकल क्वार्टली में १६५६ में ए. सी. बनर्जी ने प्रकाशित किया। इन दो के प्रजावा इस प्रन्थ के कई लिखत भाग ल वाली पूस्य ने प्रकाशित किया। इन दो के प्रजावा इस प्रन्थ के कई लिखत भाग ल वाली पूस्य ने प्रकाशित किया है। भिष्ठणी प्रातिमोच-सूत्र के मूल का एक ग्रंश ई. वाल्डरिमट ने प्रकाशित किया है। अपसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट में महासंघिक के प्रातिमोच-सूत्र की एक लाया-चित्रात्मक प्रतिकृति है। निकायों में, विशेषतः मिलम्म तथा ग्रंगुत्तर में इस प्रन्थ के जो टल्लेल मिलते हैं, उनसे यह जान जाता है कि यह मूल प्रन्थ बहुत प्राचीन रहा होगा। भिष्ठ-भिष्ठिययों के लिए संकल्ति यह सबसे पुरानी आचार-संहिता जान पहती है।

पातिमां नल के दो हिस्से हैं : एक भिन्नु-पातिमोनल, दूसरा भिन्नुगी-पाति-मोनल । भिन्नुगों और भिन्नुगिनों द्वारा किए जाने वाले अपराध उनकी गम्भीरता के अनुसार विभाजित हैं। सबसे बुरे पाप "पाराजिक" शीर्षक के अन्तर्गत हैं, सीर उनका दयह था भिन्न का श्रपने संघ से निष्कासन-(१) ब्रह्मचर्य का उर्ल्बन (२) चोरी (३) इत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, श्रीर (४) चमत्कार करने की अपनी शक्ति का अतिरंजित वर्णन आदि । संघादिसेस ( संघावशेष ) शीर्षक के धन्तर्गत जो और पापों की सूची दी गई है, उसके अनुमार पाप करने वाले भिद्धश्रों को थोड़े समय के लिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस निष्ठ उन्हें फिर से संघ में लेने के लायक समर्फे तो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जाता या। तेरह पापों का उसमें उल्लेख है, जिनमें कुछ ये हैं--भिच्च यों और खियों के अनुचित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, मूठा श्रारोप, संघ में फूट और हठ। तीसरे खबड में, जिसका नाम है श्वनित्य, दो ऐसे उदाहरगों का उन्लेख है जिसमें दोषों को प्रमाखित करने के लिए पारिस्थितिक-साच्य श्रावरयक हैं। चौधे भाग में, जिसका नाम है निस्सिरिगय-पाचित्तिय, ऐसे २६ श्रपराधों का उरुखेख है, जिनमें भिन्न ग्रन्य जन की वस्तुन्त्रों का अपरहण करने का दोषी हो। यदि भिन्न जिस बस्तु का उसने अपहरण किया है, वह लीटा दे और अपराध कबूल करे ती पाप करने वासे मिच्न की पाप से मुक्ति हो जाती है। पाँचवें खराड में, जिसका नाम है पाचिचिय, ६२ अपराधों की वालिका है, जैसे कीटकों की हिंसा करने वाले स्विचारपूर्ण-कार्य, बुद् के उपदेश और धनुशासन के प्रति सनादर, बुद्धानुशासन को न मानना, और अन्त में विदार में रहते हुए बिस्तरे, आसन, चीवर आदि के इपयोग में, जो अनुचित कार्य हैं, उनका विवस्या इत्यादि । छुठे भाग में, जिसका नाम पाटिदेसनीय है, केवल चार पापों का उल्लेख है, जो भिन्न को न दिए गए अब के प्रहण के विषय में हैं। इन दो विभागों में वर्णित पापों से मुक्ति संब के सामने श्रीपचारिक रूप से पाप की स्वीकृति से हो जाती है। सातवें खयड, सेखिय (शैद्य) में भिद्य द्वारा दैनिक जीवन में पालन करने के ७४ आदेश दिए गए हैं, उदाहरगार्थ वह किसी गाँव या शहर में प्रवेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न हो ऐसे खाना कैसे खाए, बीमार के कमरे में कैसे जाए इत्यादि। इन बातों को न मानना पाप नहीं माना जाता था, इसलिए इनके लिए कोई द्यड-व्यवस्था नहीं थी। अन्तिम अध्याय अधिकरण समय अथवा 'संघ के भीतर भगड़े निपटाने के तरीके' कहा जाता है। ऐसे तरीके सात हैं। पहला, लड़ने वाले दोनों भिचुन्नों की आमने-सामने लाओ; दूसरा, दोनों में से एक अगड़े की बात में विस्मृति का शिकार बन गया था ऐसा एक पन स्वीकार को; तीसरा, जब कगड़े की बात उठी तब एक भिन्न अपनी स्वाभाविक मनोदशा में नहीं था यह स्वीकार करे; चौथा, दोषी हारा स्वीकारोकि; पाँचवाँ, शलाका (श्रथवा मतदान की लकिंदयाँ) का उपयोग; छुठा, पहले से ही शारीरिक दोष या यह सिद्ध करना श्रीर उसके लिए दगढ; श्रीर सातवाँ, संघ के भीतर जो भगदे हों, उन्हें विज्ञापित न करना।

(२) सुत्त-विभंग—यह पातिमोक्त-सुत्त पर भाष्य है। इसका भारम्भ वेरमजा में पढ़े श्रकाल से होता है। बुद्ध जब वहाँ गए, तब श्रकाल हतना तीव था कि लोगों को "सलाकबुत्ति" (एक श्रकार की राशन-पडित) ग्रहण करनी पढ़ी। बुद्ध ने तब वेरनजा छोड़ दिया भीर सोरेच्य, संकास्स, क्यणकुज होते हुए वे प्रयाग पहुँचे, जहाँ गंगा पार करके वह वाराणसी पहुँचे। बाराणसी से वे वेसाली गये भीर महावन कृदागारसाला में जाकर रुके।

वेसाजी के पास कजन्दक नामक गाँव था, जहाँ एक धमीर साहूकार रहता था। उसके पुत्र सुद्धि ने वेसाजी में बुद्ध के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य बन गए। उस समय विजयों के देश में सकाज शुरू हुआ। सुद्धि के कई अमीर मित्र और रिश्तेदार वेसाजी में थे। अतः उसने वहाँ जाने का निरचय किया। इस प्रकार से वह और उसके भाई खुद भिषा माँग सकते थे। एक दिन सुद्धि अपने गाँव में भिषा माँगने के जिए गए और उन्होंने कुम्मास (चावस का भूसा) माँगा, जो एक महरी वाहर फेंकने जा रही थी। जब उसकी माँ ने सुद्धि के आने के समाचार सुने, तब उसने उसकी पत्नी से आमह किया कि वह जाकर उससे मिले और पुत्र की कामना करे। सुद्धि ने उसकी इच्छा पूरी की, और वह बठ को जीट गया। वहाँ जाकर उसने पश्चाताप किया और सारा मामजा अपने भाइयों को सुनाया। जब यह बात बुद्ध के दृष्टिपथ में जाई गई, उन्होंने उस अपराधी भिष्ठ को ढांटा, और यह नियम बताया कि यदि कोई भिष्ठ क्यभिचार करेगा, तो वह पाराजिक का अपराधी होगा, और इस प्रकार से भिष्ठ बनने के लिए अयोग्य होगा। पारिमोक्ख का यह अयम नियम है।

जैसा उपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने भिष्ठुकों के दोणों को लेकर बनाया। ऐसे अपराधों की कहानियाँ, प्रत्यच घटित घटनाएँ न होकर, भाष्यकार की मनघड़ंत उदाहरण कथाएँ हैं। इन नियमों की शब्दावली पर जी कुड़ टीका-टिप्पणी हुई है, उसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई वाद-विवाद इन बातों पर हैं कि खी किसे कहते हैं, यदि की पुरुष रूप में या पुरुष खी रूप में बदल जाए तो क्या हो,

इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० वापट का "बौद्ध साहित्य में यौन परिवर्तन"
रािषंक निवन्थ, जो कि अखिल भारतीय श्रोरिपंटल कांफ्रेंस के १८वें अधिवेशन की पालि तथा
बौद्ध शाखा में पढ़ा गया था। उस अधिवेशन के निवन्थों का सारांश पढ़िए और डा० पस् के के विवनलकर अभिनन्दन अन्थ भी पढ़िए।

तथा योनाचार के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो योन विजास इन नियमों के भीतर नहीं आते उनकी भा चर्चा है ।

दूसरा नियम चोरी के बरे में है, जिसके अनुसार भिष्ठुओं की बिरादरी से, जो अपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक कुम्हार के लड़के धनिय नामक भिष्ठु की कहानी के रूप में जाया गया है, जिसने एक विहार बनाने के लिए बिना किसी की अनुमति के लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। इस नियम पर आध्य करते हुए, भाष्यकार ने वस्तु और चोरी दोनों शब्दों की परिभाषा दी है। अन्त में उसने बताया है कि इस नियम के अन्तर्गत जो वस्तुएँ नहीं आतीं, उनके प्रहण्य के क्या क्या रूप है?

पाराजिक के अन्य दो नियम भी इसी प्रकार से विवेचित किए गए हैं।

विनय-पिटक के तीसरे खयड के १०१ पृष्ठ इनसे भरे हैं।

संधादिसेस का प्रथम नियम सावत्थी में जिला गया, जिसमें एक सेटयसक नामक भिद्ध ने आत्म-विडम्बना की। भाष्यकार वे आगणित प्रकार बतजाता है, जिनके द्वारा ऐसी बातें की जाती हैं, और कौनसी बातें इस नियम के अन्तर्गत आती हैं और किन बातों की छुट दी जाए।

संघादिसेस का दूसरा नियम यह है कि मिचु को कभी भी किसी स्त्री के निकट सम्पर्क में नहीं चाना चाहिए। यह नियम सावस्थी में शुरू हुचा, जहाँ कि निकट के एक वन में एक उदायी नामक भिष्ठ रहता या, जिसने विदार में एक

बाह्यची को छुत्रा था।

भाष्यकार पहले कई परन उपस्थित करता है, "ऐसा जानवृक्तकर स्पर्श किया गया, या सहज संयोगवश वह हुआ ?" "वास्तव में स्पर्श क्या है", श्रीर इस के श्रन्त में यह कथन है कि श्रपनी माता, वहिन या कन्या के साथ ऐसा स्पर्श इस नियम के शन्तर्गत नहीं श्राता।

बाद के तीन नियमों का कारण वही मिच्च बताया गया है। भाष्यकार कई प्रकार की लड़कियाँ और पत्नियाँ विचार में लेता है, और कई परिस्थितियों का विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियमों के भीतर भिच्च गाप करता है, और अपवाद कीन से हैं यह भी विशाद करता है। शेष सभी नियम इसी प्रकार से सममाए गए हैं, उन पर टिप्पर्णा की गई है और वे विशाद किए गए हैं।

निस्सम्मिय पाचित्तिय शास्त्रा पर टिप्पकी करते हुए, भाष्यकार का उत्साह बहुत कुड़ कम हो गया है। वह ऐसे विशेष उदाहरण नहीं देता जो कि न नियमों के भीतर था सकें या न था सकें। जिन अपवादों की अनुमति दी गई है, वे बहुत ब्यापक शब्दों में लिखे गए हैं। उदाहरखार्थ, यदि कोई भिन्न ऐसा हो कि उसका दिमाग दुरूस्त न हो, वा उसने संघ में प्रथम बार खपराध किया हो, या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि नियम का खपडन खनिवार्य हो, तब उसे इन निवमों के खपडन का खपराधी न माना जाए।

पाचित्तिय के १२ नियमों. पर माध्य दृत्यक नामक एक शास्य मिद्र के वृत्तान्त से शुरू होता है। उसने नारितकों के साथ वात्-विवाद में जान-नुम्कर मूठी वार्ते कहीं। इससे बुद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानन्म कर मिय्या बोले वह पाचित्तिय का अपराधी होगा। भाष्यकार विवरण देता है कि किन परिस्थितियों में अपराध सिद्ध होता है। दूसरा नियम इव्विमाय मिद्धुओं हाता पैदा हुआ, जिन्होंने अन्य भिद्धुओं के प्रति निन्दा वचन कहे थे। ऐसे निन्दा वचनों का कैसा बुरा परिखाम होता है, यह भाष्यकार प्रमाणित करता है, एक नन्दिविसाल नामक बैल की कहानी देकर। वह यह भी बताता है कि कौन से शब्द अनादरस्चक है और कौन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों और गुओं का उल्लेख आता है, जिनके बाधार पर जनसाधारण की दिस्ट में भिद्ध बच्च या नीच माने वाते थे।

पाटिदेसनीय के चार नियम और सेखिय के ०१ नियम ऐसे हैं कि उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, और खदाइयाँ तय करने के सात तरीके विना किसी टिप्पकों के छोड़ दिए गए हैं।

(३) भिक्तुशी-विभंग—भिक्तुशी-विभंग में सात तस्त के अपराध कार्य गए हैं। उनमें पाराजिका से अधिकस्यासमय तक सब आते हैं और उनकी गम्भीरता के अञ्चलार वे सुचीबद किए गए हैं।

पाराजिका के प्रथम विभाग में, भिक्तु-पातिमोक्स में बताए जार नियमों के अलावा चार और नियम दिए गए दें। पाँचवें नियम के अनुसार "कोई भी भिज्ञणों जिसका वासना-सुबत मन हो, पुरुष के शरीर के मध्य भाग को न हुए, उसे न मखे।" इस नियम पर भाष्य करते हुए माध्यकार सावह नामक मिगार के पोते की कहानी देता है, जिसे सुनती सुन्दरीनन्दा भिज्ञणों मिली, और कैसे उसने उसे उपयुक्त अवराध के लिए प्रीरत किया। इसके बाद नियम की भाषा पर विवरससुउत्त टिप्पणों दी गई है, परन्तु यह नहीं बतलाया गया दें कि कीन से उदाहरस इप नियम के अन्तर्गत झाते हैं और कीन से नहीं जाते। साध्यकार केवल सपवादारमक उदाहरसा, सदा की सरह देते हैं। इसी प्रकार से अन्य तीन नियमों पर भी अध्य हैं।

दूसरे खयड में या संघादिसेस में, भिक्खु-पातिमोक्ख खे सात नियम खिए
गए हैं। अन्य दस भिक्खुनियों के संघ के खिए विशेष रूप से दिए गए हैं।
पह से नियम के अनुसार 'भिज्ञुशो सदा कानूनी प्रतिवादों से दूर रहे'। एक सामान्य
अदालु ने, अपने मृत्युपत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा एक भिज्ञुशी-संघ
को दे दिया था और इससे यह समस्या उत्पन्न हुई यो। इस पर
शंका की गई और बोहारिकमहामत्त के सामने खारी समस्या रखी
गई और निर्याय माँगा गया। दूसरे नियम के अनुसार किसी भिज्ञुशो को अगर किसी
चोरी की जानकारी हो तो वह उसे योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए। यह
योग्य अधिकारीगा हैं: राजा, सँव, गया, प्रा, और सेखि। अन्य आठ नियमों के
अनुसार भिज्नुशियाँ अकेबी न घूमें, पुरुषों के सम्पर्क में न आवें, आपस में न जहें
और त्रिरन के प्रति अनादर न दिखाएँ। माध्य नियमों के शब्दों तक सीमित हैं।

वीसरे खरड, निस्सिगिय-पाचित्तिय के वीस निवमों में से, घट्टारह भिक्खुपाविमोक्ख से बिए गए हैं। पहले में कुछ भिद्धियों की आदत का उन्लेख है, जो भिन्ना-पात्र जमा करती थीं। भाष्यकार विभिन्न प्रकार के भिन्नापात्रों का वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि ऐसे अपराध न करने के लिए भिन्नुणी को क्या करना चाहिए। अगले नियम के अनुसार कपड़ों के वितरण में जो अनियमितताएँ हों उनका वर्णन है। बाद के आठ नियमों में बताया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही भिन्नुणियाँ क्या विशेष वस्तुएँ लें। ग्यारहवें और बारहवें नियम के अनुसार ही भिन्नुणियाँ क्या विशेष वस्तुएँ लें। ग्यारहवें और बारहवें नियम के अनुसार भिन्नुणी कोई जनी कपड़ा न माँगे जो चार कंसों से अधिक कीमत का हो। चार कंस सोजह कहापण के बराबर थे। स्रोमा कपड़ा ढाई कंस या इस कहापण से अधिक मल्य का न जिया जाए।

पाचित्तिय के चौथे अध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों में से ६६ पर भाष्य करता है। स्त्रियोचित अपराधों के बारे में ये नियम हैं। पाटिदेसनीय नामक पाँचनें अध्याय में भिद्विवियाँ शुद्ध किया हुआ मक्लन, तेल, मझ, गुद, मळ्जी, मांख, औटाया हुआ तूथ और दही न लें, ऐसा विधान है।

चुडे और सातवें खबड, जिनके नाम सेखिय और श्रधिकरणसमय हैं, मिन्सु-

पातिमोक्स से सिए गए हैं।

(४) संयक इन के दो विभाग हैं : सहायमा और चुल्सवाम । इन दो भागों में जिन विषयों का वर्णन है, उनमें स्पष्ट अन्तर नहीं है, कोई उचित कम भी नहीं है। इसिलिए यहाँ दोनों को वस्तु एक साथ दी जा रही है, जिससे पाठक कुछ करपना कर सकें। कारमीर में गिलगित में जो पायहुिलिपियाँ मिली हैं, उनमें मूल-सर्वास्ति-वादियों के विनय-पिटक का एक भाग पाया गया है। यह प्रकाशित किया गया है और इससे विनय-पिटक के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस पायहुिलिप में अध्यायों का कम इस प्रकार से हैं:—

(१) प्रवच्या (२) पोषच (३) पवारण (४) वर्षा और (१) वर्म (६) भेंबज्य (७) चीवर (८) कठिन (१) कोशास्त्रक और (१०) कर्म (११) पायद्वलोहितक (१२) पुद्गल (१३) पारिवासिक (१४) पोषधस्थापन (१४) शायनासन (१६) संघमेद । देवद्त्र को संघमेद्वस्तु का प्रमुख पात्र बतलाकर बुद्ध की जीवनी उसमें दी गई हैं। राजपुत्र सिद्धार्थ द्वारा देखी हुई मनुष्य की चार श्वस्थायों का वर्णन देकर किपलवस्तु में शावय तक्यों का बौद्ध दीवा लेना दिखाया गया है। इन्हीं में देवद्त्र भी एक थे। पालि विनय-पिटक में, यह जीवनी महावग्य के आरम्भ में दी गई है। जबिक शावय तक्यों की बौद्ध दीवा का प्रसंग शुरुलवग्य में साववें अध्याय में दिया है। पालि और संस्कृत मूल प्रम्थों की तुलना करने पर यह जान पड़ेगा कि दोनों पाठों के संक्लकों ने किशी पुराने आधार प्रस्थ को सामने रखा था, और बाद में विवरण और वृत्तान्त में मनचाई परिवर्णन उन्होंने किए। जहाँ तक मुख्य घटनाओं का प्रस्त है, दोनों एक सी परम्पराओं और अनुशासन-नियमों को सुरचित रखते हैं। केवल अन्तर हतना ही है कि संस्कृत पाठ में कहानियाँ और उपकथाएँ विस्तार से दो गई है, पालि पाठ में जहाँ तक हुआ, उन्हें दूर रखा गया है।

महावरण बौद्ध संघ के विकास का इतिहास है। बुद्ध ने जब नीरंजना तर पर सम्बोधि प्राप्त की तब से यह कहानी यश और उसके ४६ मित्रों के दीकामद्वय तक जाती है। इन ४६ मित्रों में विमन्न, खुबाहु, पुरुष जी और सवस्पति भी थे, जो विभिन्न दिशाओं में वर्म के प्रचार के लिए भेजे गए। फिर भी ये युवक, अशिक्ति धर्म-प्रचारक यह निरचय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के व्यक्तियों को जिया जाये। उनके निदेशन के लिए बुद्ध ने जैसे-जैसे आवश्यकता जान पढ़ी बड़े नियम बनाए।

उपोसय (पोषच) नामक बृहरा धध्याय पन्द्रह दिन में जुटने वाली एक बैठक के बारे में है। यदि कोई स्वक्ति गम्भीर धपराच का दोषी होता था, तो उसे इस समिति में नहीं रहने दिया जाता था। चुलुवम्म के नीवें घष्याय में पावि-मोचल-यापनम नामक उपशीर्षक से इसका विचार किया गया है। इन बैठकों का एक विषम यह था कि एक देहात में रहने वाले सारे भिष्ठां को एक विशेष विहास में तो सभा होती थी, उसमें उपस्थित ग्हना होता था। धगर कोई भिष्म बीमार हो को वह अपने स्थान पर दूसरे भिन्न को भेजे। वह दूसरा भिन्न उसके दोषों की किया वा खिक्या को घोषित करे। इस मामले में माम-सीमा की परिभाषा दी जाती थी, इसिए ऐसी सीमाओं के निर्धारण के बहुत कहे नियम बनाए गए थे, धीर में निरम्थ संब की विशेष औपचारिक सभा में सबकी जानकारी के लिए ठीन बार घोषित किए बाते और सर्वसम्मति से पारित किए जाते।

वीसरे-चौथे प्रध्याय में वर्षाकाल में भिच्न के वावास के विषय में और वस्सा-वास के अन्त में जो उरसव किए जाते थे उनके बारे में नियम हैं। भिच्नजों को सदा खलते-किरते रहने की, यात्रा करने की प्राज्ञा थी। क्योंकि यदि वे एक स्थान पर रहते तो शाबद अधिक अपराध करते। परन्तु वर्षा के तीन मास में भिच्नजों को एक ही स्थान पर रहने का आदेश था। इसके कई कारण थे। वस्सावास का नियम जैन और अन्य व्यक्ति भी मानते थे। कभी-कभी ऐसी भी आवश्यकता आन पहती थी कि भिच्न को अपने आवास की सीमा के बाहर उपस्थित रहना पहता था। इस कारण से सप्ताह में एक बार भिच्न बाहर जा सकते थे। कहीं भिच्न इस नियम का दुरुपयोग न करें इसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं। इस अध्याय के अन्त में वे अपवादास्मक स्थितियों भी विशेष की गई हैं, जिनसे सुनिश्चत समय से पूर्व वस्सावास समाप्त करने की असुश्वित दी जा सकती है।

वस्सावास में, भिच्चमों को एक साथ मिस्रजुल कर रहना और बातुशासन के नियम मानना बावश्यक था। यह सर्वदा सम्भव नहीं होता था। तब श्राचार्य बतनाते थे कि वस्सावास के बन्त में भिच्च परिषद में उपस्थित और बपने बपराध सबके सामने कहें। इसमें भी वही सब बीपचारिक नियम मानने पढ़ते थे, जो उपीसय उत्सव के लिए होते थे। इस समिति को प्रवारण कहते थे। ऐसी कई ब्रानियमितताओं के उदाहरण हैं, जहाँ ब्राचार्य ने प्रवास्त्रण के लिए कई नियम बनाए।

पवारख उत्सव का एक माग था अन्तिम दिन जमा किए गए चीवरों का वितरता। पवारख के दिन, जनसाधारण वहाँ रहने हाले निचुओं को बिना सिला हुआ कपड़ा दान में देते थे। यह संघ का विधान था कि ऐसे दान मिलने पर भिचुओं को एकत्र होना चाहिए और दोवित करना चाहिए कि वे कठिन उत्सव करने जा रहे हैं। इस उत्सव का मूल उत्तरण यह था कि कुछ निचुओं को चीवरों के काउने, सीने, रंगने का काम बाँटा जाव। कपड़े तैवार हो जाने पर सब भिचुओं में दे बाँट दिये जाते थे। किर भी कुछ पेसे कोण रह जातें, जो कुछ बोजकर कपड़े ले केंदे थे। उनको रोकने के जिए विशेष विदास बनाये गये।

पाँचनें अध्याय की शुरुआत सीया को जिनिस नामक एक धनिक-पुत्र की कहानी से दोती है। उसका शरीर इतना कोमल या कि उसके पैरों के तलुओं पर भी बाज बनते। उसे स्वयं खुद ने प्रवस्या दी थी। भिच्च बनने पर धार्मिक निधियों में बह नंते पैर खूमता था। उसके पैरों से खून निकंत बाता और जहाँ चलता नहीं खून के शाग पड़ जाते। खुद ने उसे जूते पहनने की अनुमित दी पर यह भी कहा कि मिच्च के बाते यह उचित नहीं है। इसका परियाम यह हुआ कि खुद को सब भिच्च मों को बूते पहनने देने की अनुमित देनी पड़ी, और वे जूते कैसे हों यह भी निरिचत कर विया गया।

हुठे अध्याय में बीमार भिद्य-भिद्युष्यियों को कीनसी दवाएँ दी जा सकती है, इसका ब्यौरा है। इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक के कहने पर बुद्ध ने बीमार भिद्युयों को सब प्रकार की श्रीषधियाँ और शल्य-चिकिस्सा से जाम उठाने का बादेश दिया। इस अध्याय में उस काल की शल्य क्रियाओं, उसके लिए आवश्यक इफकरणों, दवाइयों और उनके बनाने की विधियों, पात्रों, दवा के मंडारों और अन्त में गरम स्नानों और फलों, फल के रसों, तूथ की बनी चीज़ों और कभी-कभी मांस के शोरवे का भी निदान रूप में वर्णन दिया गया है। इसमें जीवक की शल्य-विद्या ग्रीर चिकिस्सा विषयक कुशलता का उल्लेख है। महापरिनिब्बाण-सुत्त से श्रवरशः लिया गया बुद्ध के पाटलियाम जाने का वर्णन भी इसमें है।

धीरे-धीरे मिचुत्रों को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु चल्लवमा में बताई गई और कई प्रकार की जीवन की सुख-सुविधाएँ भी दी गई ।

विहारों के विस्तार से वर्णन चुछवाम के छठे अध्याय में आते हैं, जो जन-साधारण द्वारा अनुर्दिक से आने वाले मिचुओं के लिए विशेष रूप से विहार बनाये जाते ये। उनके इरवाज़े कैसे हों, खिदकियों कैसी हों, और क्या-क्या सुविधाएँ हों, यह सब बताया गया है। नवकम्मिक नामक भिचु ने इन विनय-नियमों के आधार पर बनाये विहारों का निर्माण-निरीचण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार की पीठिकाएँ, आसंदियाँ और शस्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विहार के दान की कहानी दी गई है और बताया गया है कि अनायपिटिक बुद्ध से राजगृह में कैसे मिखा और उसका शिष्य बन गया।

शुद्धवरण के पाँचवें अध्याय में स्नान, भिषा-पात्र, कर्तरिकाएँ और सृहयाँ, कमरबंद, मृत्राखय, भिद्यापात्र के जाने के लिए कपड़ों के कोले, ज्ते, बाज काटना बावि बावों का उक्केस है। यह भी लिखा गया है कि मिखुओं को गाधाएँ ज़ोर से नहीं सानी चाहिएँ, और न अपनी चमरकारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, और जो अनसाधारण त्रिरान के प्रति पर्याप्त आदर न दिखाये उनके यहाँ भिचापात्र उत्तदा कर देना चाहिए, यानी भिचा प्रहण नहीं करनी चाहिए।

महावश्य के शंतिम दो अध्याय धार्मिक कृत्यों में अनियमितताओं को खेकर हैं। विशेष धार्मिक कृत्यों के लिए भिन्नुओं की कम से कम संख्या निश्चित की गई है।

बुल्लवरण महावाग का ही आगे का दिस्सा है। इसलिए उसमें पहले चार अध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सज़ाएँ दी गई हैं और यह भी निवम दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिच्चओं को कैसे स्ववदार करना चाहिए।

भाउने भध्याय में यह बताया गया है कि विदार में रहने वाले भिद्ध अन्य स्वानों से या जंगलों से भाने वाले भिद्धमों का कैसे भादरातिथ्य करें भीर उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें।

साववें भध्याय में बुद्ध के जीवनकाल में संघ में फूट डालने वाले कराई कैसे पैदा हो गये थे, उनका विवरण है। बुद्ध के एक शाक्य कुदुम्बी देवदण ने इस विरोधियों का नेतृत्व किया था। इसिलए इस भध्याय में भनुरुद्ध, भद्दिय, शाक्य-राज, भानंद, भगु, किंबिल भीर देवदण तथा उनके नाई उपालि जैसे शाक्य करुवों के बौद्ध दीचा महत्य का भी धूलांत दिया गया है।

देवदत्त ने अजातशत्र से मिलकर शुद्ध का वध करने के लिए गुएडों के एक दख को किराए पर रखा। एक बार परथर से, और दूसरी बार हाथी से बुद्ध के भाषा लेने का यरन किया। अन्त में देवदत्त को कुछ मित्र मिले और उन सबने मिलकर यह माँग की कि सब भिच्छों के लिए निम्न गाँच नियम अनिवार्य बना दिये जायँ— (1) भिच्छ जंगलों में रहें, (२) भिचा पर जीविका करें (३) चिधियों के कपने पहने, (३) पेड़ के नीचे रहें, इत के नीचे नहीं और (२) कभी मांस या मदली न लाएँ। देवदत्त की माँग जब युद्ध द्वारा आस्वीकृत की गई, तब देवदत्त ने वैसालों के विज्ञापुत्तक भिच्छों का एक अपना दल बनाया। अध्याय के अंत में संख्यीर संबमेद की स्थित पर एक विशेष टिप्पणी दी गई है।

दसवें अध्याय में भिच्नणी-संघ की स्थापना की कथा है। महाप्रजापित गीतनी के उसकी आवश्यकता अनुभव की थी, आनंद ने उसके लिए मध्यस्थ का कार्न किया। बुद ने बहुत अनिच्छापूर्वक इस संघ की स्थापना की अनुमति दी और भिच्नियों के लिए आठ गरुधस्था बताये। पहले तो बुद ने कहा कि भिच्नियाँ अपने सब धार्मिक कार्यों के लिए भिच्नुओं पर अवलंबित रहें। विनय और धस्म की शिच्न भी वे मिच्नुओं से प्राप्त करें। परन्त वह पाया गया कि अभी-कभी वे निष्

विवेक और समकदारी से काम नहीं क्षेत्रे थे। इस कारवा से बुद को यह आदेश देना पड़ा कि भिचुितायाँ अपने धार्मिक कार्य स्वयं करें धौर उनके लिए नियम व्रथित किये गये। की जाति के वेश, केश, भूषा, शब्बा, श्रासन-विषयक विजास प्रियता और क्रीडावियता को रोकने के विस्तारपूर्वक निवम इस सम्यान में दिवे गये हैं।

श्रंतिम दो अध्यायों में सजगृह की सत्तपियगुद्दा भीर वेसाबी के याबि-काराम में जो प्रथम दो बौद संगीतियाँ जुटी थीं उनका बिस्तृत वर्णन है। वस्तुतः ये अध्याव बुद्धवाग का भाग नहीं होने चाहिएँ थे। प्रथम दो संगीतियों का प्रधान उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का अधिकृत संग्रह करना । सहाकश्यप उसके समापति थे। आनंद ने बुद्ध के दिये प्रवचन पढ़े और उपाछि वे बुद्ध द्वारा बनाये शासन के नियम पढ़े। यह संग्रह कुछ अपवाद छोड़ कर सभी भिच्नुओं ने मान जिया। दूसरी संगीति सी वर्ष बाद जुरी। उसका मुख्य उद्देश्य था, वेसाबी के बजिपुत्तकों ने कुब् अनुशासन-नियमों की जो अवदेखना की थी, और जिन्हें वे नियमबद् सिद्ध करना चाइते थे, उन्हें रोकना। बाट भिद्रुकों की उपसमिति ने इन बाचरणों की स्रनियमित बोवित किया। इन साठ में से चार तो परिचमी प्रदेशों के कट्टर पुराणमत-बादी भिचुकों में से चुने गये थे कौर बार पूर्वी प्रदेशों के विद्रोही भिचुकों के दख में से। इस समिति के सभी निर्णय सब भिचुओं ने प्रमत होकर नहीं माने, और एक नया पंथ, जिसे कि महासंधिक कहा जाता है, अस्तित्व में जाया।

ON THE PARTY NAMED IN COLUMN

THE RESERVE TO SERVE



# बौद्ध शिच्ण

शिष्य राज्य द्वारा दिया जाए, या शिष्या राज्य का एक कर्तव्य या विद्वित कर्म है, यह एकदम श्राष्ट्रनिक विचार है। युरोप में प्राचीन काल में, यह काम हैसाई गिरजे करते थे। भारत में यह कार्य विविध धर्मपंथों श्रीर संस्थाशों का था कि वे श्राची शिष्टा-पद्धतियाँ बनायें श्रीर चलायें। इनमें ब्राह्मण पद्धति सबसे पुराकी है। यह शिष्ट्रण-परम्परा वैदिक काल से श्राज तक चली था रही है। इसमें एक गुरु और उसके थोड़े से शिट्यों का दल मुख्य था। इसे गुरुगृह कहते थे। बौद्ध पद्धति परम्परा विद्वारों की है। उसकी पूर्ति भिष्टु-जोवन से सम्बद्ध है।

दोनों का धन्तर स्पष्ट है। इससे दो प्रकार की विकास-रेखाएँ निकलीं। प्रो॰ मुखर्जी जिखते हैं कि "ब्राह्मण पद्चित में गाईस्थ्य के बातावरण की आवश्यकता होने से गुरुगृह विस्तृत बन कर वहे विरविवालयों का रूप न से सके। बौद पद्धति में शिच्या कई शिचकों के साँधिक स्वामित्व की संस्था वन गया।" इसीबिए बीद पद्धति में बदे-बदे विहार-विश्वविद्यालय निर्मित हो सके, जिनमें इज़ारों अध्यापक श्रीर विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे। बौद्ध-धर्म की श्रन्तिम तीन-चार शतियाँ में वे विश्वविद्यालय सारे एशिया में विख्यात हो गए और इस महाद्वीप के विविध भागों से विद्यार्थी आकर्शित दोकर उनमें आने लगे। बाद के विश्वविद्यालय, जैसे नालन्दा, वलभी, विक्रमशिला (विक्रमशीला), जगइल और श्रोदन्तपुरी, हैंड हज़ार वर्षों तक जो विकास होता था रहा था उसकी श्रन्तिम श्रवस्था स्थक करते. हैं। इसका इतिहास हमें शिवयों में विस्तर और कभी कभी मिलने वाले कुछ प्राचीन बौद-धर्मप्रन्यों से मिसता है, धौर फिर कई शताब्दियों की खाई पार करके, चीनी धौर विन्वती स्रोवों से। कभी, बड़ी मुश्किस से ऋड़ी किसी इस्तलिखित प्रन्य का तिथि-कमोक्बेख, विशेषतः चीनी भीर तिय्वती बिपि में, कुछ जानकारी दे जाता है भीन वह रहस्य ग्रंशतः प्रकाशित होता है। अतः, बौद्ध शिक्या का पूरा इतिहास दे सकना बम्भव नहीं, परन्तु कुब् मोटी-मोटी विकास-रैखाएँ मात्र दी वा सक्वी हैं।

वस्तुतः बौद्ध शिष्या का इतिहास बौद्ध मठ-विद्वारों धौर भिष्ठ-संबों के इतिहास का हो एक पण्ड है। इसमें इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया व्यक्त होती है—इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की, उसके प्रतियों सक विस्तृत खौर उदार प्रभाव की, उसके विकसित होने धौर फैजने की। मिक्र के जिए प्रशिष्या की पद्धित से खारम्थ होकर, नई बौद्धिक धावश्यकताओं और रुचियों के धानुसार उसका चेत्र धौर उदेश्य बढ़ता गया। उसे नए मानसिक खौर रुचियों के धानुसार उसका चेत्र धौर उदेश्य बढ़ता गया। उसे नए मानसिक खौर रुचियों के धानुसार उसका चेत्र धौर उद्देश्य बढ़ता गया। उसे नए मानसिक प्रति गए। धन्ततः, विद्वार एक ऐसी जगह बन गए जो केवल मठनव मनन धौर धमचिन्तन के स्थान ही नहीं प्रपित्त संस्कृति खौर झान की पीठ बन गए। दनमें से कुछ विश्वविद्याखन हो गए। परन्तु यद इतिहास, जो बेदोचर प्राचीन भारठ कमों से कुछ विश्वविद्याखन हो गए। परन्तु यद इतिहास, जो बेदोचर प्राचीन भारठ कमोरे कालखपड में फैला है, सहसा ईसा की वासहवीं शती में घाकर कक जाता है, क्रमा बन्द हो जाता है। इस सम्बी कहानी की समाप्ति पूर्वी भारत (बंगाल धौर बहार) में बक्त्यार किला के विजय-श्रमयानों के साथ होती है।

### आरम्भ

#### भिद्ध-प्रशिच्य

जब बौद्धों ने मरों में सन्यस्त जीवन निताने का निरचय किया, प्रावः इंसापूर्व चौथी शतो में, तब यह प्रश्न उठा कि जो नथा दीचित है और जिसने मठ में
प्रवेश किया है, उसे क्या शिष्यं दिया जाए। इसे निस्सय पद्धित कहते थे। इसका
धावरशः अर्थ है शिषक पर निर्मार रहता। निस्सय काल शिषा प्रहण करने का
काल था और पूरे भिष्य बनने के पहले की स्थिति का छोतक था। ब्राह्मण प्रन्थों में
इसे अझावर्य कहा गया है। यह एक ऐसी पद्धित थी कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन
इसे अझावर्य कहा गया है। यह एक ऐसी पद्धित थी कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन
के भीतर पुद्ध-पूर्व गुरुगुद पद्धित का ही अनुकरण था। विद्वान, योग्य व्यक्ति जो मठ
में प्रवेश करता. पाँच वर्ष कक निस्सय में रहता था, जब कि दूसरा कोई व्यक्ति
धाजीवन निस्सय में रहता था। नव-दीचित को एक धाध्यात्मिक निर्देशक मिलता
था, जिसे उपजमाय कहते थे, और एक व्यवस्थित थाठ पढ़ाने वाला भी जिसे भाषार्थ
कहा जाता था, और जो कम से कम दस वर्ष तक भिष्य रहा होता था।

जिस काज-जवड की इम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आधुनिक वर्ष में साचरता नहीं हुआ करती थो, और सारी पदाई मौखिक परम्परा से अवया और स्मस्या, या सुनने और दुहराने-रटने से होती थी। विनय-पिटक में निष्क को कौन-कौन सी वस्तुएँ अपने साथ में रखनी चाहिएँ, इनका जो उन्होंच है, इसमें कहीं भी किसी इस्टिजिक्ट प्रम्य या केवन-सामग्री का उन्होज नहीं है



इससे सिद्ध होता है कि तब जिलने पड़ने की पद्धित महीं थी। वस्तुतः पुस्तक जेलन, राजकीय कार्यों के जिए ज़ोटे वाल्लपत्र के या चातुपट के लेलों को यदि छोड़ हैं, तो बहुत बाद में क्यवहार में जाया गया। शायद ईसा पूर्व प्रथम शतान्दी से पहले नहीं। भिद्ध आचार्य अपनी छोटी-सी कवा बहुत अनीपचारिक ढंग से चलाते थे। मथुरा के पाच्यवस्तु-संप्रहालय में एक बहुत जिसी हुईं जो मूर्ति मिलती है उससे कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसमें खुड़े अकारा के नीचे ज़मीन पर कुछ विद्यार्थी विविध मुद्राओं में बैठे हैं, और उनके सामने गृह बैठा है जिसके बाएँ हाथ में उसके सिर पर विरक्षा उठाया हुआ काता है।

आचार्य की शिवाएँ भी उस समय के भिद्ध-जीवन के लिए आवश्यक द्वान से सम्बद्ध रही होंगी—विनय और गाभाएँ, जातक, प्रार्थनाएँ, मूख तस्व और दर्शन । यह शिवा बार ह । र मूल पाठ के सामृहिक रूप से बचारख या 'संगीत' बानी एक साथ मिलकर गावे से पक्षी की जाती थी । इन सब का उद्देश्य था मूख पाठों को कंडस्थ करना ।

जो जिले हुए घमंत्रन्य नहीं थे, और जो नवदी दित के शिक्षण का प्रमुख धंग थे, उनके घम्म और विनय, ये दो धंग प्रधान थे। कच्छे बिहार में दोनों विषयों के विशेष ज्ञाता थे। उन्हें सुत्तंतिक और विनयदर कहते थे। फिर कुद विशेष खयडों के विशेषज्ञ भी होते थे यथा मातिका-धर, जो 'मातिकाएँ' (मंत्रादि) जानते थे।

बौद्ध-धर्मधन्थों में एक छोटा सा प्रसंग आता है जिससे यह पता चलता है कि आंशिक शिद्धा कितनी निष्ठा से और ईमानदारी से प्रहाण की जाती बी। पनारण विहारों में एक गम्भीर विधि थी। वह वस्सावास के अन्त में होती बी। एक बार यह विधि प्री नहीं हो सकी, चूँ कि पूर्व-राजि का अधिकतर समय, बिना नीं ह जिए हुए, भिद्धओं ने धम्म-पाठ में बिताया था, सुत्तंतिकों ने सुन्तंत पड़े थे, विनयधरों ने बिनय का शास्त्रार्थ किया था और घम्म-कथिकों ने बम्म की बर्चा की थी।

घम्म-कथिक शब्द विचित्र है। उसे दो अर्थ में प्रयुक्त किया गया है : एक तो धम्म शब्द अपने व्यापक अर्थ में आया है जैसे 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' में, और दूसने, अधिक विशिष्ट अर्थ में । कथा शब्द, अर्म के सिद्धान्तों पर विशेष व्याख्यान या वाद्विवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-वस्तु, अभिषम्म-कथा आदि ।

आरम्भिक काल में भिद्ध के प्रशिक्षण में इन कथाओं का बड़ा महत्त्व था। इन्हों में से आगे एक पद्धति विकसित हुई। उसी को अभियम्म कहते हैं। अभियम्म-पिटक में इन कथाओं का सार प्रथित है। यह सब कुछ मन का एकांगी क्वापार नहीं था। एक कीर शिचक के जिए ऐसा होना जरूरी था कि जी "विद्यार्थी को घम बीर विनय की सब बातें समकाष, धम के अनुसार शास्त्रार्थ करे श्रीर कराए, गलत सिद्धान्त कीन से दें यह बताए", दूसरी चोर, विद्यार्थी के लिए भी कहा शया है कि वह "वाद्विवाद पटु हो, और शिवक यदि कोई गलत सिद्धान्त प्रहच क्रे या भौरों को ग्रह्य कराष् वो उसका विरोध करे।"

विनय-पिटक में, आरम्भिक शिवा जैसी होती थी उसकी रूपरेखा दी गई है। यह शिका केवल बीद दीका प्रहण करने वालों के लिए थी। यह परव्परा से बली या रही, मठ-विहार तक सीमित शिख्य-पद्ति बहुत मर्याद्ति थी। केवल

एक खुजी राइ इसमें थी।

वाद्विवाद, शास्त्रार्थ, खरडन की बत्यधिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिन्नु की इन विहारों में दो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति आने आप सोचे, विचार को, तर्क करे, किसी निश्चय पर पहुँचे-सद मामजों में, चाहे वे धम्म के हों या विनय के। संघ के सामने बौपचारिक रूप से बपने मतमेद रखने को पद्ति के विनय वने हुए थे। वरन्तु संब का अन्तिम निर्यंव भी, जो कि संब में मतदान (शत्ताका) की बहुसंख्या से निश्चित किया जाता था, व्यक्तिगत मत-विश्वास को कुण्डित नहीं करता था। जो श्रीग भिन्न मत रखते थे, इन्हें अपना इल बनाने की अनुमति दी जाती थी। मठ और विदार के जीवन में इस प्रकार की सुविधा विचार स्वातव्य्य बदाने में और उसे वीक्णतर बनाने में जहाँ सहायक हुई, यहाँ इसी चीज़ से उन सब विभिन्न सम्प्रदावों भीर पन्थों का बीज-वपन हुआ, जो कि बौद इतिहास का एक प्रमुख संग वन गए। इस प्रकार से बौद-धम में जगियात पन्य और उपपन्थ, जिनका आरम्भिक रूप एक नई विचारभारा से या भिद्य-मन के एक नए धान्दोलन से था, एक साथ समाहित हो गए।

## विद्या-पीठों के रूप में विहार

बौद्धिक भुकाव

अपर जी निचु की दीवापूर्व मानसिक तैयारी की रूपरेला दी गई है, उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वद बौदिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बौद मठ और विहार केवल आध्यात्मिक संस्कृति के रचा-गृह न रह कर, विद्या के केन्द्र बनते शप्, यह आग्रह बढ़ता गया । फाहियान और युक्रान-स्वांग जहाँ अपने बाजा वृत्तान्तां में कई विदारों में जाने का वर्षन देते हैं, वहीं यह भी जिखते जाते हैं कि बसुक-समुक मठ या विद्वार में फर्जी-फर्फा विद्वाव मिन्नु वे ब्रमुक विशिष्ट मन्य की

रचना की । यह इस बात का संकेत है कि विहारों के स्वरूप में और नथा मोद पैदा हुआ । यह घटना शायद ईसा की प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुई ।

इस विकास के क्या कारण हुए, यह देखने के लिए दूर नहीं जाना होगा। बीज-वर्म बान्य-व्यमियों का वर्म-परिवर्तन करा के अपने बानुयायियों की संस्था मृद्धि चाहता था। दूसरे, बीज विहारों का ब्यस्तित्व राजाश्रय या लोकाश्रय पर था, और इसके लिए मट-विहारों में रहने वाले मिश्च-संघ को उस बाश्रय के योग्य बनना बावरयक था।

यह योग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत मार्ग था शास्त्रार्थ, पण्डल-समाएँ या विविध पन्यों के बीच में वाद्विवाद । कभी वे एक ही धमें के कई पंथों में होते या दो परस्तर विरोधो धमों के प्रतिनिधियों के बीच होते थे। ऐसे शास्त्रार्थों के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण हैं, प्राचीन और नवीन, वैदिक काल में, अशोक के समय में (ईसा पूर्व तीसरी शती), हर्ष काल में (ईसा की सातवीं शती) और बाद में भी । इसी कारण से बौद्ध शिष्यण पद्धति में भी तर्क और नवाय की बारीकी में पारंगतता प्राप्त करने की स्पर्द्धा जगी । उदाहरणार्थ 'सष्ठद्रशास्त्र' नामक प्रन्य के पन्द्रहवें खयड में मैत्रेय सात खध्यायों में वाद्धिवाद कला का वर्णन देता है । यह बौद्ध संस्कृत प्रन्य शायद ४०० ईस्वी का होगा। भारतीय तर्कशास्त्र के इतिहास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधिस्त पूर्णतः बौद्ध विद्धान भिष्मुयों द्वारा किया जाता है, जिनकी कृतियाँ भारत में नष्ट हो गई, परन्त वे तिब्दत में प्राप्त हुई और परिद्धत एस० सी० विद्याभूषण ने उन्हें इस शताब्दी के खारम्भ में खोज निकाला।

एक महत्त्वपूर्ण वात, जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम हुए, बह यो कि पुराने मठ-शिष्ठण के कुंद-ज़हन और बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहास भीरे-थीरे विद्यापीठों में परिवर्तित हुए। भिष्ठ का अध्ययन केवल बौद-धम प्रन्थों के पठन-पाठन से पूर्ण नहीं होता था। भिष्ठुश्रों को और मी विषय पड़ाए जाते थे अन्य धमों के सिद्धान्त तथा अन्य दर्शन की पद्धतियाँ, (जो बौद विचारों के अन्वर्णं थे) और कुछ विहारों में तो ज्यावहारिक महत्त्व के विषय जैसे लेती और बास्त-विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विद्यारों के निर्माण और सिवहन के जिए आवश्यक थीं। ईसा-पूर्व प्रथम शती के बाद, बन इस्तक-लेखन प्रचलित हुआ, प्रन्थों का संग्रह और सुरक्षा भी विहारों में होने कागी। बाद में नाजन्दा और विक्रमशिका जैसे विश्वविद्यस्त्वर्थों के इस्तिज्ञित्वत प्रन्थों के

परम्तु ये विद्यापीठ अपना संन्यस्त रूप बरावर बनाए हुए थे। वहाँ रहने कार्व विद्यार्थियों को मठ और विहारों के विरक्त जीवन के सब नियम पालने पहले थे। चीनी यात्रियों के क्यान से जान पड़ता है कि इन विद्यालयों में विविध बौद पन्थों के भिचुओं के प्रवेश तक ही विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्तु कई भदीचित बौद विद्या-जिज्ञासु, दुदेनर सुमुद्ध भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे। उन्हें भागाव और ब्रह्मचारी कहते'थे। एक मठ में रहने और सीखने के एक साथ साम के जिए उस समय किसी प्रकार के पैसे देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।

व्यवस्था और अनुदान

राजा स्रोग स्रीर जनसाधारण एक झाध्यारिमक कर्त्तच्य के नाते इन मठों की धनुदान देते थे। जो राजा बीद-धर्म का विकास चाहता, वह किसी एक प्राम या बास-संघ का सारा खगान अनुदान के रूप में पास के विदार को दे देता। विदार की ज़मीन और इमारतें किसी व्यापारी व्यक्ति या साधारण अमीर भक्तों के दान के इत्य में होतीं। इस प्रकार से कई विहार और भिन्न-गृह समृद्ध बनते गए, उनकी सुन्दर इमारतें और समागृह बने। उनमें भरे पूरे धान्य-भांडार और बहुत सी स्थावर सम्पत्ति भी जमा हुई। कई मठों का एक ही प्राचीर के बीच संघ वन गया और उनकी एक ही संस्था हो गई।

फाहियान ने वर्ष्यन किया है कि राजा और वैश्यों के अप्रणी भिचुमों के बिए जो विहार बनाते उनमें खेत, घर, बनीचे, फलों के उद्यान, पशु इत्यादि वहाँ पास में रहने वास्त्री जनता के सहयोग से, दान में देते । राजा की धोर से विहारों को जो दान-पन्न दिए जारी, "वे चातु की पहियाँ पर खोदे जाते, और वे एक राजा से दूसरे राजा को वंश परम्परा से मिखते। किसी की दिम्मत नहीं थी कि उन्हें यह रह कर सकता।" "जब एक राजा एक मिन्नु संघ को कोई दान देशा था, तो वह अवना मुकुट उठार कर आदर व्यक्त करता, अवने रिश्तेदारों धौर मंतियों को लेकर, इन विद्युवों को धवने हाथों से विज्ञाता ?" "जनता के परिवार इन भिन्न संबों को सब बानस्वक चीज़ें विपुत्त मान्ना में देते ये, ताकि कोई कमी था कोवाही न रह जाए।" कई मठ, साववीं शबी के अन्त में इतने अमीर हो गए बे कि चीबी यात्री इ-स्सिंग जब उस शुताब्दी के अन्त में वहाँ ग्राया, तब उसने उनकी निन्दा सी की है। वह खिखता है -- "यह मठ के खिए उचित नहीं कि वहाँ आवश्यकता से अधिक द्रव्य हो, अब-आंडारों में गला हुआ अब हो, अगणित न्त्री-पुरुष नीकर-चाकर हों ब्रीर पैसा देववा संनित हो कि कोष में उसका कोई उपयोग ही व हो।"

#### चीनी यात्री श्रीर उनका साद्य

काहियान पाँचवीं राती के पूर्वार्ड में पाटिलपुत्र के दो विहारों में गया था। ये दोनों उस कालकर में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके नमूने थे। उनमें से एक 'बहुत विशाल और सुन्दर' महायान विहार था, दूसरा हीनयानी था। दोनों में मिला कर छः से सात सी भिन्न रहते थे। वह इन दो विहारों के बारे में लिखता है—''वहाँ-के भाषार-व्यवहार के नियम और विधार्थियों के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगह के सबसे अच्छे और योग्य भमण, विदारीं भीर सत्य-जिज्ञास वहाँ आते थे।''

उनकी शिषा पद्धित के रूप ने काहियान को भी आकर्षित किया या, यद्यपि यह एक धार्मिक तीर्थ-यात्री ही अधिक था। उसके बाद भारत में विद्याप्रेमी और विद्वान युत्रान-च्वांग आया। इन दो शित्यों के बीच में विद्वारों का शिष्य-पच बहुत विकसित हो गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान जोग वहाँ पुस्तक जिल्ल के जिए, अध्ययन करने, सील के जिए आते थे। इन विद्यापीठों की कीर्ति दूर के बौद्ध देशों में फैली थी। इसी कारण से विद्वान तीर्थ-यात्री, विशेषतः चीनी, वहाँ लिंचे चले आए और उन्होंने इन महाविद्वारों के प्रत्यच-दर्शन पर आधारित बृत्तान्त लिखे हैं। ये महाविद्वार भारत में ऐसे केन्द्रों की तरह थे, जो कि अन्य देशों में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फैलाने वाले प्रकाश-वाहकों का कार्य

पूरा उत्तरी धौर दिवशी चीन देश, १०० ईस्वी तक बौद-धर्म अपना चुका था। फिट्नेजेरालड के शब्दों में—"वौद व्रताचार सर्वत्र पाजे जाते थे, मन्दिर कौर मठ प्रत्येक सूचे में बनाए गए, भिष्ठ-भिष्ठिशियों की संख्या बहुत थी और उन्हें बहुत आदर दिया जाता था" (शार्ट करूचरज हिस्ट्री आफ चाइना ए० २०६)। इस समय धीन में बौद-धर्म में कई ताओ-धर्मी विश्वास और आचार आगए थे धौर उन्होंने बौद-धर्म के मूल रूप को विकृत कर दिया था। उस युग के चीन के बौद भिष्ठ मानते थे कि चीनी बौद-धर्म को सुधारने और शुद्ध करने के लिए बौद-धर्म के मूल देश की छोर जाना चाहिए, मूल प्रन्थों को जमा करना चाहिए और सदी वताचार सीखने चाहिए। तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीनी तीर्थ-यात्रियों की एक परम्परा सी चल पदी, इज़ारों भीन रेतीले रेगिस्तान और पर्वत लांच कर वे यहाँ आए। एक आधुनिक चीनी इतिहासकार मी० लिकांग-ची-चाओ के अनुसार, रुवी, ६ठी, ७वीं और आदर्वी शती में कम से कम १६२ वीर्थ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी खोठों से स्वती में कम से कम १६२ वीर्थ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी खोठों से

पता चलता है। इनमें से केवल तीन व्यक्तियों के ऐतिहासिक श्रमिलेखों का चीन-विद्याविशारदों ने पूरा श्रता-पता लगाया है श्रीर उनके श्रनुवाद किए गए हैं। वे तीन हैं—काहियान ४०१ से ४१९ ईस्वी के भारत का, युधान-प्यांग ६२६ से ६४६ ईस्वी के भारत का श्रीर इ-रिसंग ६७९ से ६६१ ईस्वी के भारत का बर्गन देते हैं।

# विदार-विश्वविद्यालय

युधान-ध्यांग विद्वान महायानी भिद्ध था। भारत-प्रयाग के अयसर पर उसने विविध विश्वविद्यालयों में बौद धौर ब्राह्मण दर्शनों का ब्रध्यम किया। उसने विशेष रूप से इन दो संस्थाओं का उल्लेख किया है—पूर्व में नाजन्दा और परिचम में ब्राह्मण होन्यानी विद्यालय था। छतः उस छोर उसका इतना ध्यान नहीं गया, परन्तु नालन्दा का बहा विवरखपूर्वक वर्णन उसने दिया है। जिसे उसके विद्या दें। नालन्दा में शिष्य और जीवनी खेलक इवुई-की ने और सम्पूर्ण रूप दिया है। नालन्दा में खुझान-च्यांग ने, उस संस्था के प्रमुख धाचार्य शीजभद्र से पाँच घर्ष तक योग-दर्शन खुझान-च्यांग ने, उस संस्था के प्रमुख धाचार्य शीजभद्र से पाँच घर्ष तक योग-दर्शन का खप्ययन किया। यह एक बहुत बहा विश्वविद्यालय था, वहाँ धप्ययन की कई का खप्ययन किया। यह एक बहुत बहा विश्वविद्यालय था, वहाँ धप्ययन की कई का खप्ययन किया। यह एक बहुत बहा विश्वविद्यालय थे, व्याख्यानों के लिए प्रवेश कालाएँ थीं, व्याख्यान के जिए प्रवेश कालाएँ थीं, व्याख्यान के जिए प्रवेश काल थे, नियमों की खबदेखना का पूरा इयड शिचण क्यवस्था के विधि-निषेधारमक नियम थे, नियमों की खबदेखना का पूरा इयड विधान था। वह संस्था कितनी बही थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युधान-विधान था। वह संस्था कितनी बही थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युधान-विधान के खनुसार वहाँ डेट हज़ार खप्यापक धौर दस हज़ार विद्यार्थी थे। इ-िसंग के समय में यह संख्या घटकर ३००० तक हो गई थी।

यह कहा जाता है कि न्याख्यानों श्रीर वाद्विवादों के लिए सी श्रासंदियाँ रोज़ जमाई जाती थीं। बौद और ब्राह्मश्र दर्शनों का अध्ययन किया जाता था। इसमें श्राध्यात्मिक और ऐहिक दोनों प्रकार के विषय श्राते थे, और विद्यार्थियों की विषय श्रुतने पक्ते थे। युव्धान ध्वांग की जो जीवनी हु ई- जो ने लिखी है उसमें पृष्ठ ११२ पर नालन्दा में पहाए जाने वाले विषयों का वर्षान दिया गया है—"नालन्दा पृष्ठ ११२ पर नालन्दा में पहाए जाने वाले विषयों का वर्षान दिया गया है—"नालन्दा विश्वविद्यालय के थिए और अन्य निवासियों की संख्या सदा १०,००० थी, श्रीर वे सब महायान की शिक्षा पाते थे। ब्रह्मरह पन्थों के प्रन्थ पद जाते थे जिनमें और वे सब महायान की शिक्षा पाते थे। ब्रह्मरह पन्थों के प्रन्थ पद जाते थे जिनमें वेद-वेदांग थे, हेत्विद्या, श्रष्टद्विद्या, विकित्साविद्या, अथवंवेद या मन्त्रविद्या, संस्थ विद्यार्थ थीं, साथ ही वे धन्य फुटकर प्रन्थों का भी सूक्षम अध्ययव

करते थे। एक इज़ार व्यक्ति वहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र प्रन्थ स्मीर शास्त्र समस्त सकते हैं, २०० ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसे तीस प्रन्थ सिखा सकते हैं सौर कदाचित दस ऐसे हैं, जो पचास प्रन्य समस्ता सकते हैं। अकेले शीलमद ऐसे हैं जिन्होंने समे प्रन्थ पूरी तरह पढ़े है सौर सब प्रन्थों को समस्ता है।"

''बील्-धर्म के बुत्तान्त'' के ३४वें ऋष्याय में इ-स्लिंग भारतीय विद्यालयों में को शिचया पश्चित अचिवत थी उसके बारे में और जानकारी देते हैं। विद्यार्थी के क्रथ्ययन का एक मुक्य अभिवाय विषय का संस्कृत-ब्याकरण । इ-स्सिंग जिलते है -- "प्रताने अनुवादक (संस्कृत से चीनी में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं क्वाते ..... बव मुक्ते पूरा विश्वास है कि संस्कृत व्याकरण के सम्पूर्ण अध्ययन से, अब इस अनुवाद में जो भी कठिनाइयाँ आवेंगी, दूर हो जाएँगी।" बाद में वह, संस्कृत न्याकरण का न्यवस्थित रूप से दैसे सम्ययन होता था, उसका वर्णन देता है। यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि व्याकरण प्रन्थ पढ़े जाते थे, उनमें मुख्य ये थे: पाधिनी सूत्र, धातुपाठ, अन्द्रधातु, उत्थादिसूत्र, काशिका वृत्ति, पूर्वि (शायद पांतजील महामाच्य), भर्त हरी का शास्त्र, वाश्यपदीय धौर पेई-न प्रथवा वेदा-वृत्ति । वे आगे जिसते हैं कि तरुण विद्यार्थी हेतु-विद्या और अभिधर्म-कोश सीलते हैं। न्याय-द्वार-तर्क-शास्त्र सीखने से उनकी अनुमान शक्ति विकसित होती है, और जातक-माला पढ़ने से उनकी कलपना और विचार-शक्ति बढ़ती है। शिचु न केवल सब विनय सीखते हैं, बल्कि समस्त सुत्रों एवं शास्त्रों का भी अनुसंघान करते हैं। वह और भी जिल्ला है कि "मारव में दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा महुष्य केंची बौदिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, बारम्बार कंठस्थ करने से बुद्धि बढ़ती है, दूसरे वर्षमासा के अवरों से विचार निश्चित हो आते हैं। इस प्रकार से दस दिन के भीतर विद्वान को ऐसे लगने लगता है कि उसके विचार फम्बारे की सरह उठ रहे हैं और एक बार सुनी हुई चीज़ हुवारा बतावे की ज़रूरत न होते हुए, बरावर याद रह जाती है। यह सिर्फ सुनी-सुनाई हुई यप कहीं है, परन्तु मुक्ते स्वयं ऐसे स्रोग मिले हैं |"

वाठ्यक्रम की समाप्ति पर दीचान्त समारोह होता था। उसमें विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति और गुणों को देखते हुए उपाधियाँ दी जाती थीं। वित्य का कार्य-क्रम घटिकायंत्र के सहारे नियमित किया जाता था। एक बहें से पानी के कटोरे में एक कोटी चेंद्र वाली कटोरी रखी जाती थी। वह एक प्रहर के जीवे हिस्से में पूरी मर जाती, किर एक जवादे से एक प्रहर की सूचना 'दी जाती थी। विद्यार्थी और शिवक का एक काम का दिन बाढ घंटों का होता था।



बुद्ध जन्म नागाजु नकोयडा से प्राप्त ३री सदी में निर्मित प्रस्तरमृति





सारनाथ से प्राप्त, र्श्वों सही (गुत काला) में निर्मित प्रस्तर मुनि जिल्हा



बुद्ध वरदान मुद्रा में सुल्तान गंज, विहार से प्राप्त रुवीं सदी में निर्मित कॉस्यमूर्ति

Indice Geodpi National Sentre for the Acta



महात्मा वुद्ध नाजन्दा से प्राप्त, श्वीं सदी में निर्मित कौंस्यमृति de Candle National Candle for the Arks



इब की काँस्यमूर्ति डोंग हुचोंग से प्राप्त, ३री सदी में निर्मित



Sentre for the Acts





मदाराजा का स्वप्न बोरो बुद्द से प्राप्त, पर्वी सदी में निर्मित



बीलदान बोरो बुदूर से प्राप्त, ्रीटवीं सदी में निर्मित



लेधिसत्व का उपदेश सुनते इर राजा बोरो बुद्द से प्राप्त, स्वीं सदी में निर्मित





इंद का भवतरण<sup>\*</sup> स्थाम से श्राप्त





अञ्चला का चैत्व मवन क्रुठी सदी में निर्मितः गुफ्रा संख्या १६





साँची का मुख्य न्तृप, बाह्य इश्य देश सदी ई० पूर्व से १ जी सदी ई० पूर्व तक निर्मित





बोरो बुद्र का बाकाश से लिया गया चित्र जावा का जगत-प्रसिद्ध बौद्ध मन्द्रिर





थुपाराम दागोना श्रनुराघापुर, श्रीलंका का प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर





मिंगलजेदी पैगोडा प्रगान, बर्मा में १३वीं सदी में निर्मित





दो अप्सराएँ सिनिस्या, श्रीलंका में स्वीं सद्दी में निमित





राजकुमारो का श्रुकार वेग्रम (हिन्द चीन) में १ जी २ री सदा में चित्रित





बशोक स्तम्भ की सिंहमूर्ति सारनाथ से शास, तीसरी सदी ई॰ पूर्व में निमित

वालन्दा अवने 'वाद-विवादों की शालाओं' के लिए प्रसिद्ध था। सचसुच, उससे और पुरानी, प्रविच्ठित परम्परा का स्मरण हो आता है—कथाओं की परम्परा का। इन शालाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परम्द्ध सुदूर पूर्व और विव्वत से भी पढ़ने वाले आते थे। "पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता या कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे" (युआन-च्वांग)। नालन्दा तथा अन्य वाद-विवालयों में किए गये ये वाद-विवाद ब्राह्मण्डमीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अन्त्यम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया।

तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि नालन्दा के प्रन्थालयों में हस्तिलित प्रन्थों की कितनी विशाल सम्पदा थी। लामा तारानाथ और १७वीं, १८वीं शती के सम्य तिब्बती लेखक जिन्होंने बौद धर्म के इतिहास लिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में बिखते हैं कि विश्वविद्यालय के सहाते का बहुत बदा घरा इन प्रन्थालयों के लिए बिखते हैं कि विश्वविद्यालय के सहाते का बहुत बदा घरा इन प्रन्थालयों के लिए सल्या से रखा गया था और उस पर बदी-बदी, कई मंत्रिलों वाली इमारतें थीं, सलमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रत्नोद्धि, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला कमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रत्नोद्धि, रत्नसागर, इत्त-रंजक। पहला अन्यालय नौ मंत्रिला था। तिब्बती सनुश्रुति के अनुसार एक कोधी सर्क के सम्यालय नौ मंत्रिला था। तिब्बती सनुश्रुति के अनुसार एक कोधी सर्क के हारा जानबूक कर साग लगा दी गई सौर प्रन्थालय की ये बदी इमारतें भस्मसात हो गई।

कई शताब्दियों पूर्व नालन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते वह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युआन-च्वांग के काल के बीच में, भीर शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के खामने इसकी कीर्ति कुछ मन्द पद गई हो, फिर भी तीन शताब्दियों तक नाजन्दा का नाम चमकता रहा। ११६७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ बसे बह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने लिखा है कि इस इसले में बिर युटे हुए इजारियों का करले-आम किया गया ( तबकत-इ नसिरी, प्रष्ट १४२)।

स्थावत्य की दिन्द से व्वीं शती के भारत में नाजन्दा कदाचित सबसे बढ़ा और सबसे मुन्दर विहार था। युद्धान-च्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के राजा यशोवर्मन के एक वर्णनास्मक शिलाखेल का साक्य है कि नाजन्दा में "बिहारों की राजा यशोवर्मन के एक वर्णनास्मक शिलाखेल का साक्य है कि नाजन्दा में "बिहारों की पंक्तियों थीं श्रीर आकाशजुम्बी शिखरों की मालिकाएँ थीं।" ह्युई-लो और युद्धान-पंक्तियों थीं श्रीर विवर्श देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, चार मंज़िल बाबे हैं। प्रत्येक मंज़िल का एक महासर्थ जैसा बाहर का व्यक्तदार पुरुद्धल दिस्सा है और रंगीन बेचें, मोतियों जैसे चमकने बाबे बाल सम्मे, जिन पर

बहुत सुन्दर नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए जीने और छुजी इत्यादि थे। इतों पर ऐसे कदेल ये जी प्रकाश की किरणों को हज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। थे सब उस इरय की सुन्दरता को बदाते हैं। भारत में संघाराम इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं, परम्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्य और कैंचाई में प्रसिद्ध यदी है" (इवुई-जी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माण कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचसुच सुन्दर है" (युआन-च्याँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थित भी उस सौंदर्य से मिलती-जुकती हुई है। ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीकोत्पन्न विपुक्त मात्रा में हैं, और उनके सुन्दर नीने रंग के साथ कनक पुष्प सब ओर से अपना गहरा खाक रंग मिलाते हैं। आन्नकुलों की घनी छायाएं सब ओर ज़मीन पर हितरी हुई हैं। नाजन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निर्मित सौंदर्य में से सिवाय खण्डहरों के अब इन्छ बचा नहीं है। यत्र-तन्न सिट्टी के देर हैं, खण्डित दश्यरों की प्रतिमाएँ हैं। प्ररातस्विद्ध अपने फावदे और इन्दानों केकर वहाँ व्यस्त हैं।

राजगृह (बिहार राज्य) से कुछ मील दूरी पर बद्दगांव देहात ही प्राचीन वालन्दा था। पुरातत्विवरों ने वहाँ खुदाई की, और जो हुछ मिला वह एक पास के संग्रहाजय में रला गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्यालय की मुहर मिली है, जो पायर पर खुदी है। उस पर धर्मचक है। उसके दोनों ओर एक-एक मृगशावक है। उस पर यह जिला है 'नालन्दा महाविहार महाभिष्ठ-संघ'। इस मुहर से यह सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें धर्माण्य विहार थे। ये विहार विविध सिद्धों में बनाए गए वे और इस प्रकार यह महाविहार बना था।

युआन-ज्वांग और इ-स्सिंग दोनों ही एक और प्रमुख महाविहार का वर्यंत्र करते हैं। वह परिचमी भारत का बज्जभी का महाविहार था। ई-स्सिंग क्षिजता है कि इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी दो-चीन वर्ष तक अपना अध्ययन पूरा करने के जिए रहते थे। उस शती में बज्जभी हीनयानियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नाज इन्द्रा महायानियों की।

### विकमशीला

उपर बताए विश्वविद्यालयों के अलावा, अन्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी थे जो मुस्तिमों के बिहार-बंगाल के विजय-काल तक चलते रहे। विस्वती झोतों से उनका पता चलता है। तारानाय के 'भारतीन बौद-धर्म के इतिहास' के वर्षान से और अन्य ऐतिहासिक इस्तिजिलित रचनाओं में तिथि के जो उद्खेल हैं, उनसे जान पढ़ता है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा छीर प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है', विक्रमशीला एक छोटी-सी पहादी पर था। यह स्थान अभी तक निरिचत रूप से नहीं पाया गया। कदाचित् पानी के बरसों के कटाव से वह वह गया हो। अपने सबसे चरम काल में इसे बंगाल के बौद्ध पाल राजाओं का आश्रय प्राप्त था, यह बहुत बड़ा विद्यालय रहा होगा। इसके छु: द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक होता था, जो द्वार-पिंडत कहजाता था। इसमें पिंडत की श्रन्तिम उपाधि दी जाती थी।

विब्बती अभिलेखों के अनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (१८०-१०१३ हैं०) के नाम से सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशीला की की विथी। श्रीदंतपुरी में अपना श्रप्यम पूरा करके यह विद्वान आचार्य १०३४-३८ ईस्वी में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के मुख्य बने। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए और बौद-धर्म के सुधार का बान्दोलन उन्होंने शुरू किया । तब बौद्ध-धर्म तिब्बत का राजधर्म था ।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में ये और विक्रमशिका के मुख्य थे, जब उन्हें विव्यती राजा का निमंत्रया मिला भौर उनसे राजदूतों ने आग्रह किया। तब बहुत धनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कब्ज़ की । रास्ता कठिन या और उसमें वे मक जाते थे। वे रास्ते के कई चक्करदार, हवा के सख़्त मकोरों से भरे 'बास' (पहादी मार्गों) से दोते हुए दिमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, बहाँ उनका कैसा जोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अतिश की तिब्बती जीवनी में दी गई हैं। अतिश दीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाग्चो ने बिखी है। इस ठयडे भीर सक्त, ऊंची-नीची ज़मीन वाबे देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गए और टनकी भायु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक श्रज्ञात श्रंतवर्ती स्थान में, वे स्वगंबासी हुए। उनकी समाधि सभी भी वहाँ है। उसका वर्षन और चित्र कैप्टेन वाड्डेज के 'क्हासा और उसके रहस्य' (१६०४) नामक प्रन्य में मिलेगा। वाद् के वहाँ बीसवीं शती के बारम्भ में गया था।

दीपंकर तिब्बत में जामावाद का प्रचारक-संस्थापक था और विब्बत में उसे विञ्चती नाम से पूजा जाता है। दुजिजिंग के घूम मठ में जामा देवताओं की भयानक वांत्रिक आकृतियों में एक अकेलो मानवी प्रस्तर प्रविमा सविश की है।

जगइल और ओदन्तपुरी

बंगाख के बौद पांच राजा वहे विद्या-प्रेमी थे। राजा रामपाब (१०८४-11३० ई०) ने एक नई राजधानी मंगा और उसकी एक सहायक नदी



करतोया के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगइज नामक बौद विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुश्किल से ढेड़ सदी रहा होगा कि निहार के मुस्लिम जाक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्यान हुए जिनके नाम जाज हमें केवल मन्धों के तिथि और जेलकोएलेल मात्र से पता चलते हैं। ये उक्लेल संस्कृत और तिब्बती दोनों भाषाओं में हैं।

भोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिन्न रहते थे, पाजवंश से पहले नियमान था, परन्तु पाज राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाओं ने बहुत उदारतापूर्वक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता है कि तिब्बत में जो पहला बौद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के सादर्श पर था।

नाजन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे चलाई, मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्यान विश्वत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने प्रन्थ लिखे। बौद्ध-धर्म के विश्वती विश्वकोश में उनका समावेश है, कुड़ मूल विश्वती में हैं, कुड़ संस्कृत के अनुवाद हैं। विश्वती लिपि भी दीपंकर भीजान ने भारतीय लिपि ही निर्मित की, और इस कारण से इन प्रवासी विद्यानों को विश्वती सीखने में कठिनाई नहीं जान पदी। असी में उन्होंने प्रन्थ-रचना भी की।

a is the court design across war warm, and the other for

the state of the later and the second

# अशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासक: मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

त्रांशोक के बाद बौद-धमं की मशाल को मिलिन्द (मिनान्दर), किनिष्क, हुएँ श्रीर पालवंशीय शासकों (७४०-११४० ई०) के प्रयत्नों ने जलती हुई रखा। इयडो-प्रीक राजा मिनान्दर बौद-धमं का एक महान संश्वक श्रीर सहायक था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक शाम्रमणकारियों मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक शाम्रमणकारियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा श्रक्तगानिस्तान पर शाधिपत्य स्थापित कर किया। इस युग में करीब वीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर अपनी स्थायी खाप होड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्दमं के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्दर पालि प्रन्थ "मिलिन्द-पन्ह" में एक पान है। "मिलिन्द" प्रोक शब्द मिनायड़ोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने इस प्रीक शजा के नाम के कई श्रन्थ भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्रोतों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा सकती है, वे हैं: "मिलिन्द पन्द", स्ट्रेबो, प्लूटार्क श्रीर जिस्टन जैसे ग्रीक इतिहासकारों के वर्षान श्रीर स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायड्रोस" लेख पाया जाता मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायड्रोस" लेख पाया जाता है। वे सिक्के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल श्रीर सिन्धु नदी की श्राटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

राजा मिनान्त्र की तिथि के सस्यन्ध में विद्वानों में काकी मतमेद है। दिसय के मतानुसार मिनान्द्र का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग है। देमचन्द्र रायचीधरी मिनान्द्र के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानते हैं। स्वयं "मिलिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है "परिनिब्बानती पञ्चनस्सते सतिक्कन्ते।" इसका तारपर्य यह है कि राजा मिलिन्द मगवान बुद्ध के परिनिर्वाण



Dentre for the Afte

के ४०० वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि ग्रीक राजा मिनान्दर ने प्रयम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके श्रासपास शासन किया। अन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्शन होता है।

"मिलिन्द-पन्द" में राजा मिनान्दर (मिलिन्द) का वर्णन योनकों (यवनकों-बबनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "थोनकानां राजा मिलिन्दो।" पालि शब्द "योनक" या "योन" (सं० यवन) प्राचीन पारसी भाषा के "यौन" शब्द के समान है, जिसका मौजिक अर्थ "आयोनिया का निवासी श्रीक" था, परन्तु बाद में जिसका प्रयोग जीक मात्र के जिए होने लगा। मिन्सम-निकाय के अस्सलायण-सत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छुठी शताब्दी ईसवी पूर्व ज्ञात थे। इस सुक्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन जोगों के प्रदेश में केवल दो ही वर्ण थे, आर्थ और दास । यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाटि बपुत्र में हुई तृतीय बौद संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दूरस्य बोन ( यदन ) देश के अन्तर्गत सीरिया के शासक एविटयोक्स द्वितीय, मेसिडोनिया के शासक प्रिटगीनस गोनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। अशोक के द्वितीय तथा त्रयोदश शिलाबेलों में इस बात का उल्लेख है। यह भी कहा गवा है कि ग्रीक भिन्नु धर्मरिवित-योन धन्मरिवित-को अपरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थं मेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्द्र के पूर्व भी भगवान बुद के सदुपदेश भीक मनीया को प्रभावित करने जागे थे। स्वयं राजा मिनान्दर की हम पहले बुद्ध की शिकाओं के सम्बन्ध में सन्देह और कठिनाइयाँ उपस्थित करते और फिर उन सन्देहों और कठिनाइयों का स्थिविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए जाने के पश्चात् एक अद्धालु बौद्ध शासक कें रूप में बौद्ध-धर्म का प्रचार करते देखते है।

"मिजिन्द पन्ह" में बताया गया है कि मिजिन्द राजा का जन्म सजसन्द (स्रजेक् प्रेट्या—आधुनिक कन्धार) के दीप (दीप-दोस्राव) में कजिस नामक माम (कजिसगामो) में हुसा था। उसकी राजधानी सागज नगरी थी, जिसे साधुनिक स्वाजकोट से मिजाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुज-बाटी, पंजाव, सिन्ध, काठियावाइ स्रोर उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिजित थे।

मिनान्दर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाजी तार्किक था। अनेक ज्ञान-शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तर्क-विद्या में वह पारंगत था। बौद्ध-धर्म के



१. मिलिन्द, =२

सच्चे सार को वह समझना चाहवा था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुत्थीदार समस्याएँ उसके सामने आईं । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म-गुक्सों के पास गया, परन्तु कोई उसकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका। सत्य का गम्भीर गवेषक वी मिनान्द्र था ही। यह इससे अत्यन्त निराश हो गया। अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे उद्गार करते देखते हैं, "अरे, यह अम्बुद्दीप (भारतवर्ष) तुच्छ है। सूठ-सूठ का इतना नाम है। कोई भी धमण या बाह्मण यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके ग्रीर मेरी शंकाओं को दूर कर सके।" वह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिखिन्द ने एक बौद-भिच्न को देखा। इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भिचा के बिए जा इद्दे थे। साधु के शान्त ग्रीर संयत व्यक्तित्व का मीन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा के मन पर पड़ा। दूसरे दिन पाँच सौ यवनकों को साथ लेकर वह सागल के संखेठय विदिवेश नामक बौद्ध विद्वार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। उन दोनों में वहाँ संखाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-भवन में जारी रक्ला गया। संलाप से पूर्व इस असाधारण भिन्नु ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि वह इसी शर्त पर संखाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शाखार्थ 'परिडतवाद' के ढंग पर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिष्ठ के प्रति ग्रादर प्रदर्शित किया । तदनन्तर उसने एक के बाद एक ग्रपने सन्देहीं ग्रीर कठिनाइयों को भिन्नु के सामने रक्खा । सुयोग्य भिन्नु ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिन्द और भिन्न नागसेन के इसो संजाप पर "मिजिन्द पन्ह" आधारित है। यह प्रन्थ स्थविरवाद बौद धर्म के अनु-पिटक साहित्य में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और श्राचार्थ बुद्धोय ने इसे प्रमाय-स्वरूप उद्भुत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रन्थ की विषय-वस्तु के विस्तार में जाना शक्य न होगा । संदेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम आध्यारिमक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि वह यह नहीं समऋ पा रहा था कि किस प्रकार पुनर्जन्म प्रह्या करने वाली किसी आत्मा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते थे ? इस गुल्थीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस ग्रन्थ में श्रत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के बिए हल कर दिया है। संलाप के श्रन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान हो चुका, वो उसने भिन्न नागसेन के प्रति कृतज्ञ्वा प्रकट की। राजा का मन



१. मिलिन्द, ४, २१

बाध्यात्मिक बामोद से भर गया। उसने त्रि-रश्न की शरण प्राप्त की बौर स्थितर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्त उपासक के कप में स्वीकार करें। "अपासकं मं भन्ते नागसेन घारेथ अज्जतको पाणुपेतं सरणं गतं ति।" बौद्ध-धर्म में दीचित होकर राजा मिलिन्द ने "मिलिन्द-विहार" नामक एक विहार का निर्माण करवाया बौर उसे स्थितर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिष्ठ-संब को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। "मिलिन्द पन्ह" के श्रनुसार राजा मिनान्दर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिन्न हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने श्रहंत्व को भी प्राप्त किया जो स्थितरवाद बौद्ध-धर्म के श्रनुसार पित्र जीवन का अन्तिम लक्ष्य है।

प्रोक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्द्र की मृत्यु एक शिविर में हुई और उसके फूजों (भरमावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में भगड़ा हुआ, जिसके परियाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और प्रत्येक के ऊपर विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद विज्ञ के ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्द्र के सिकों में धर्म-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चत चिन्ह है कि वह एक अद्याल बौद्ध था। शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस अंकि राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्द्र न्याय का अध्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे हृदय से प्रेम करती थी। मिनान्द्र ने जो किक भारत में स्थापित की वह उसकी सृत्यु के साथ ही लुस हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद्ध शासक की स्सृति ''मिलिन्द् पन्ह" के पक्षों और धर्म-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिकों में सदा स्थायी रहेगी।

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा बौद परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण एशिया में बौद धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यूह-ची जाति की कुषाण (क्यूई-स्वाँग) शासा में उत्पन्न हुन्ना था। यूह्-ची जाति मृलतः चीनी तुर्किस्तान (आधुनिक सिक्याँग) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाण सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापित



१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

क्या कहिसीज़ प्रथम (कुज़ क्स) था। यह बौद था। तहिशा के समीप जो सुदाई हुई है, उसमें उसके कुछ सिक्क मिले हैं, जिन पर खरोष्टी लिप में लिखा हुआ है—"कुज़ल कसस कुसण्-यनुगस धमैंटिद्स" अर्थात् धम में स्थित, कुषाय सर्दार कुज़ल कस का।" धम से तारपर्य यहाँ बौद धम से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्क मिले हैं, उन पर "धमं-टित" के स्थान पर लिखा हुआ है—"सच्च-धमं-टित" अर्थात् "सत्य-धम में स्थित" जिस से स्पट्टतः तारपर्य सदम या बौद्ध-धम से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में किन्छ ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्था श में भारत के शासन को प्राप्त किया।

कनिष्क का शासन ( ७८-१०१ ईस्वी ) बौद्ध-धर्म तथा साहित्य के इतिहास
में एक युग-परिवर्तन की स्चना देता है। इसने महायान बौद्ध-धर्म के उदय की
देखा। पार्व, शरवधोष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवितित महान साहित्यिक
कार्य का श्रीगणेश इसी समय हुआ। पाखि के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग
में हुई। कला के चेत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का शाविभाव इसी समय हुआ और उद्ध और वोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगीं। कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों के पित्याम-स्वरूप ही प्रथम वार बौद्ध-धर्म का सफलताप्त्रक प्रचार मध्य-एशिया और प्रतिशाम में किया गया। मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप से चलता रहा, जिसके परिवाम-स्वरूप सच्चे झर्यों में एशिया की एक संश्विष्ट संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उष्चतम उद्देश्यों पर आधारित थी, जिनके लिए ही बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ था।

किनक ने जिस प्रकार बौद-धर्म प्रह्मा किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक के समान ही है। कहा जाता है यूद्-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद-धर्म के प्रति बिरुकुज आदर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था और वह बौद्ध-धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था। काश्गर, यारकन्द और खोवान की विजय करते समय उसने जो रक्षपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-धर्म की शान्तिदायिनी शिषाओं की धोर उसका सुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में उस्साहपूर्वक प्रचार किया।

१. आन युआन च्वांग्स द्रे वेल्स° इन इशिड्या, टी॰ वाटसै-कृत (टी॰ डब्ल्यू॰ रायस देविद्स तथा १स. डब्ल्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्यादित, १६०४-४), बिल्ट पहली, १८ २०८



सबसे महान सेवा जो इस इन्डो-सिथियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के लिए की वह उसके द्वारा पुरु बौद्ध संगीति को बुखवाना था, जो कुछ के मतानुसार काश्मीर के कुण्डल-वनविद्वार नामक विद्वार में हुई खीर कुड़ के मवानुसार जाखन्वर में । युत्रान-ब्वांग. जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई। बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्थ थी और इसका मुख्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के श्रनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों का संकलन और उन पर भाष्य लिखना था। कनिष्क ने यह सभा पारव नामक एक वृद्ध और विद्वान भिन्नु के बादेशानुसार बुखवाई । वसुमित्र इस सभा के समापति चुने गए और ग्राचार्य अरवधीय, जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के लिए साकेत से बुलवाया गया, उप-समापति वने । इस सभा में पाँच सौ भिचुत्रों ने भाग जिया श्रीर जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो बौद-धर्म के तीन पिटकों पर खिले गए थे। युधान ध्वांग का कहना है कि इस सभा ने सुत्रों की ग्याख्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक खाल गाथाओं की रचना की। इसी प्रकार विनय की भ्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखीं जो विनय-विभाषाशास्त्र कहलाई । श्रीभधर्म की व्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक लाख गायाएँ जिली गईं, जो अभिधर्म-विभाषा-शास्त्र कहलाईं। ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो श्राज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभा के द्वारा सैयार किए हुए भाष्य ताम्न-पन्नों पर उतारे गए और परथर के संदुकों में बन्द कर सुरचापूर्व क एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, काश्मीर के राज्य को बौद्ध संघ को दान कर दिया।

कल्ह्या की 'राजतरंगियां' के अनुसार किन्छ्क ने अनेक विहार और चैत्य बनवाए । उसने किन्छ्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक कारमीर के किनसपुर नामक स्थान से मिलाया गया है । किन्छ्क ने अपने नाम पर एक विशास स्तूप भी बनवाया । इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बड़ा विहार बनवाया जो 'किन्छिक महाविहार' कहलाता था । ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशाबर) में बनवाए गए थे । किन्छिक-स्तूप ४०० फुट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था । फाहियान, सुंग-सुन और सुआन च्वांग जैसे चीनी यानियों ने इस स्तूप की बड़ी प्रशंसा की है । 'किनिष्क महाविहार' जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, साववीं शताब्दी में एक 'पुराने विहार' के रूप में विद्यमान था, जब कि बुधान व्यांग ने उसे देखा। अल्बरूनी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैत्य' (कनिष्क चैत्य) का उल्खेख किया है। स्पष्टतः यह 'कनिष्क-महाविद्दार' ही था।

कुषाया-वंश के शासकों ने एक उदार आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय दिवा है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस वंश के शासक मिस-मिस धर्मों के अनुयायी थे। प्रयम कुषाया सरदार कडिकसीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कह चुके हैं, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडिकसीज़ द्वितीय शैंव था। किन्छक, बो कडिकसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था बित्क बौद्ध धर्म का उत्सादी प्रचारक भी, यह हम अभी देल ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने बोग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारो बाशिष्क भागवत धर्म का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निद्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद या, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्कों से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यश्चनि खुद) के अलावा भोएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा प्रीक सूर्य-देवता भोएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा प्रीक सूर्य-देवता है जिसमे भी खंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः छः शताब्दी बाद शाने वाले बौद्ध शासक हवं ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य की पूजा के सम्बन्ध में भी आदर-भाव प्रकट किया।

सम्राट हर्षवद् न एक महान विजेता थे। इतीस वर्ष तक तमातार युद करने के परचात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सुन्न में बाँध सके, जिसकी उस समय बढ़ी श्रावश्यकता थी। विद्या के वे वढ़े प्रेमी और संरचक ये। प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाया भट्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष एक श्रच्छे खेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक जिस्ते हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रस्नावली और प्रियद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में श्रापत्ति भी करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमुतवाहन बोधिसत्त्व द्वारा एक नाग के जिए किए गए श्रास्म-बिद्धान का वर्षान है।

हुएं ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख को देखा। उसकी माता यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जला दिया। हुई के बड़े भाई राज्यबर्डन को गौड देश के राजा शशांक ने मार ढाला। हुई की अगिनी राज्यश्री की



अमान्यपूर्ण क्या सर्व-विदित ही है। उसके पति गृहवर्मा को माखवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सौभाम्यपूर्ण दैवी घटना ही थी कि बन वह दु:स्वाभियुत दोकर चिता जला कर उस में बैठने वाली ही थी, उसी समय हुई ने वहाँ जाकर उसे बचाया । जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हर्ष के संवेदनशील मन पर अनिवार्य प्रभाव पदा । यही कारख था कि अपने श्रव्यत राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहवर्मा की मृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के अभाव में हर्षवर्द्धन से कबौज का राज्य स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया । एक भिन्न का जीवन वह ब्यतीत करना चाहता था। परन्तु युग की आवश्यकताओं से पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका। युद्धान ब्वांग ने लिखा है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब बमात्य-गण हर्ष से सिंहासन पर बैठने के जिए बाबह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पड़ गया । किंकर्त्तब्यविसूद होकर वह लंगा के तट पर अवस्तोकितेश्वर बोधिसस्य की मूर्ति के समीप गया । उसे सगा कि भगवान अवसी-कितेरवर की यह इच्छा है कि वह वौद-भर्म की सेवार्थ राज्य के काम को संभावे भौर भपने को राजा कह कर न पुकारे । केवल निष्काम कर्म की भावना से हुए ने देश का शासन संभाजा, परम्तु उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द का प्रयोग नहीं किया । वह केवल 'राजपुत्र' या 'शीलादित्य' कहलाता था ।

हर्ष के पिता महाराज प्रभाकर बर्सन सूर्य-पूजक थे। हर्ष के बहे आई और बहिन श्रदाल बौद उपासक थे। स्वयं हर्ष अत्यन्त श्रदालान बौद उपासक था, परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आदर दिलाते हुए वह शिव और सूर्व की भी पूजा करता था। नालन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरक्षक था और उसने वहाँ एक विदार और एक कांस्य मिन्दर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। वह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हर्ष हीनयान बौद-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युधान ब्वांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की ओर उसका मुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी हैंसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस समय पौरायिक हिन्द-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिशामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर इन्द्र अधिक ज़ोर दिया जाने जगा और जाति-वाद के बन्धन कहे कर दिए गए।



१. मान युमान व्यांग्स ट्रॅबेक्स इन इशिडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१

२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

इस कारवा इस बुग के बौदों और बाह्ययों में कुछ करुता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरच्या सब धर्म-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युद्यान ब्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीय निवासों में 2000 बौद मिच्चों और ४०० बाह्ययों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हर्ष के शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युजान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६३० से खेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हर्ष की पहली भेंट उससे राजमहल के समीप कर्जगळ नामक स्थान में हुई जब कि ह्यं उदीसा की विजय के बाद लौट रहा था। अत्यन्त प्जय-बुद्धि और आतिथ्य के साथ हर्ष ने युजान च्वांग का स्वागत किया। वह उसे कजीज (कन्याकुट्ज) खे गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाज सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग जिया, जिनमें कामस्य का नरेश मास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कहा गया है) भी सम्मिखित था। इनके अतिरिक्त बार हज़ार बीद भिद्ध भी इस सभा में सम्मिजित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल नाजन्दा विश्वविद्यालय से आए थे। तीन इज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी इस सभा में भाग जिया था। युजान च्वांग को इस सभा का अध्यक चुना गया। भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सी कुट जैंचो अहाजिका में प्रतिहापित की गई। विन्यत्व बुद्ध, धर्म, संच—की पूजा बढ़े समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २। दिन तक बजती रही। हर्ष को मारते का प्रवस्त भी इस समा कुद्ध लोगों ने किया, परन्तु वह विश्व कर दिया गया।

इस सभा की कार्यवाही के बाद हुए अपने सम्माननीय अविधि को गंगा-यमुना के संगम प्रयाग पर के गया। यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवें वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यह वृठी सभा थी। युआन क्वांग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए। इप के सभी अधीनस्य राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदावों के विद्वानों ने इस सभा में भाग किया, जो ७५ दिन तक चली। प्रथम दिन बुद भगवान की पूजा हुई। दूसरे और तीसरे दिन कमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। इच ने अपना सब इन्द्र विसर्जन कर दिया। युआन व्यांग ने लिखा है कि जब हुई अपना सब इन्द्र दे चुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीर्य वस्त्र की भिष्ठा प्राप्त की और उसे बहन कर उसने 'दूसों दिशाओं के दुदों' की पूजा की।



१. ब्यान बुधान च्लांग्सु द्रे बेल्स इन इश्डिया, विक्य बहती, १४ १४४

प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युगान जांग सम्राट हुएँ के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थातीय मार्ग से अपने देश के बिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हुएँ ने सेना की एक टुकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युगान ज्वांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरचापूर्वक सीमान्त तक सम्माननीय ग्रातिथ को पहुँचा भाए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक के रूप में हुएँ के इस संचित्र विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं।

# पालि प्रन्थकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष श्रीर घम्मपाल

यह एक बारचर की बात है कि आरवीय साहित्य में पालि के अनुवानीय महत्त्व और मूक्य का सम्यक् अवधारण भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह अनुभूति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी बाधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बिक उनका प्रभाव सिंहल, वर्मा और स्थाम की मापाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वामाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में हिंच अप्याय करनी चाहिए, यह है कि पालि साहित्य ऐसी आधारभूत उपादान-सामभी का भवडार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्धकारावृत परिच्छेदों के दुवारा जिखने में हमारे लिए अनमोल सिद्ध होगा। चूँ कि यह सम्पूर्ण साहित्य भगवान बुद के व्यक्तित्व के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इस तथ्य ने इसे बीइ-धर्म के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मृत्यवान बना दिया है। न्यूमैन ने अपने मिक्सम-निकाय के अनुवाद की प्रस्तावना में लिखा है, "जो पालि जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।" यह एक मक्क के इत्य का भावोदगार-सा मले ही खरी, एरन्तु न्यूमैन का कथन सस्य से दूर नहीं है।

पालि बेसकों और बौब-धर्म के व्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद के गहन उपदेशों को समसने में हमारी सहायता की है, चार तेवस्वी नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने बाते हैं—नागसेन, बुद्दन, बुद्दवोध और धम्मपाल । "मिलिन्द एन्ह", जिसके संकलनकर्ता महास्थिवर नागसेन माने वाते हैं, पालि न्निपटक के बाद सम्भवतः सबसे अधिक प्रामाणिक प्रस्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्ह" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निरचयपूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इस ग्रन्थ का प्रण्यन मिनान्दर के समय में या उसके बाद, परन्तु बुद्धभोष के समय से पूर्व हुआ, व्योंकि बुद्धभोष ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्ह" को अनेक बार प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है। इसका अर्थ यह है कि "मिलिन्द पन्ह" की रचना १४० ई० पूर्व और ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि "मिलिंद पन्ह" का ऐतिहासिक आधार भी कृद्ध न कुद्ध है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रह ही जाता है कि किसने इस ग्रन्थ का प्रण्यन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन और चेपक किए गए और यदि हाँ, तो कब है

यह सुमाव दिया गया है कि "मिलिन्द पन्ह" एक एकारमताबद रचना नहीं है। इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैलियों में लिखे गये हैं। चतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ अध्याय बाद में जोड़े गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सब्त यह है कि इस प्रन्थ का एक चीनी अनुवाद सन् ३१७ और ४२० ई० के बीच "नागसेन-सूत्र" के जाम से हुआ और वहाँ "मिलिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बाकी चार अध्याय "मिलिन्द पन्ह" में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बात जिससे उपयु के मान्यता को समर्थन मिलता है यह है कि "मिलिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के अन्त में यह कहा गया है कि मिलिन्द के प्ररन समास हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकालोन परिचर्दनों और चेपकों के लिए प्री सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस प्रनथ का लेलक रहा हो, उसने "मिलिन्द पन्द" को उसो रूप में लिखा, जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, क्योंकि यह असम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समस्मा हो।

"मिलिन्द पन्ह" जैसा हमें वह प्राज मिलता है, सात प्रध्यायों में है। इनमें से प्रथम प्रध्याय प्रधिकांश स्वक्तिगत और ऐतिहासिक है, जबकि रोप सव प्रध्याय सैंद्रान्तिक हैं। यह एक प्रारच्यंजनक बात है कि नागसेन ने प्रपने और राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना हेने का बहुत प्रयास किया है, परस्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में प्रधिक सूचना नहीं दी है। आत्म-विजोप की सीमा तक पहुँचने वाली विनम्नता हमारे प्राचीन जेलकों की एक साधारण प्रवृत्ति रही है। "मिलिन्द पन्द" से इतनी सूचना हो निश्चयतः निकाली जा सकती है कि

स्थितर नागसेन का जन्म-स्थान कर्जगता नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और उनके विता सोशुक्तर नामक एक प्राह्मण थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के अच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थितर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तदनन्तर मिष्ठ-संघ में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने वक्तनिय के स्थितर अस्सगुप्त (अश्वगुप्त) की शिष्यता में अध्ययन किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धर्म का विशेष अध्ययन किया। अन्त में वे सागल के संखेटय-परिवेश में गए,

जहाँ राजा मिलिन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकालीन धर्म-गुरुबों से सन्तुष्ट नहीं था और उसके वर्ष के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : "तुब्ब है यह अम्बुद्दीप ! प्रखाप मात्र है यह जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई अमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके।" परन्तु स्यविर नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल अपनी उच्चतर मेथा-शनित से बहिक अपने प्रभावशासी और दूसरे की मनवाने के लिए बाध्य करने वाले शब्द-संवय से उसे पूरी वरह पराभूत कर दिवा । कहा गया है कि जैसे ही मिलिन्द और नागसेन एक-दूसरे से मिले, राजा ने भिड़ से पूज़ा, "मन्ते ! आपका नाम क्या है ! आप किस नाम से पुकारे जाते हैं !" नागसेन ने उत्तर दिवा, "महाराज ! मेरा नाम नागसेन है । मेरे गुरु-भाई मुक्ते इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं, जैसे नागसेन, श्रासेन बादि, परन्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष (भारमा) वहीं है।" बस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक तांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परिग्राम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को स्थ की उपमा देते हुए नतावा कि जिस प्रकार द्यह, मह, चक्के इत्यादि स्य के अवयबों के आधार पर व्यवदार के जिए "स्य" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से एक सस्व (जीव) समका जावा है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अनात्मवाद का इतना अधिक गम्भीर और मन को जगने वाजा प्रस्थापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार "मिलिन्द पन्ह" में हमें बौद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद्ध नीवि-शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या मिलती है। बौद्ध प्रन्य के रूप में इसके महत्त्व के अलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टियों से भी एक मूल्यवान रचना है। प्रथम शतान्दी ईसवी के यह साहित्य का अनुचर साक्ष हमें "मिलिन्द पन्ह" में मिलता है। संचेप में, तत्वज्ञान, साहित्य, इतिहास या नौगोलिक ज्ञान, किसी भी दृष्टि से हम देखें, "मिलिन्द पन्ह" का भारतीय साहित्य में अपना एक अलग स्थान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सम्पूर्ण अनुपिटक साहित्य में कोई ऐसा बौद्ध भ्रन्थ नहीं है, जिसकी तुलना "मिलिन्द पन्ह" से की जा सके।

काल-क्रम की दृष्टि से "मिलिन्द पन्ह" के बाद पालि-न्निपिटक के विभिन्न अन्थों की अट्ठकथाएँ (व्याख्याएँ) लिखी गईं। परम्परा के अनुसार इनमें से आधी से अधिक श्राचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित बताई जाती हैं। आचार्य बुद्धघोष

पालि त्रिपिटक के सबसे बड़े श्रट्ठकथाकार थे।

धाचार्य बुद्धबोध के जीवन धौर कार्य का विवेचन करने से पूर्व हमारे किए यह वांछ्नीय होगा कि हम पहले धाचार्य बुद्धत्त के सम्बन्ध में छुछ विवरस्य दें। धाचार्य बुद्धत्त यद्यपि बुद्धबोध के समकालीन थे, परन्तु लंका में यह प्राचार्य बुद्धबोध से पहले गए थे। लंका में बुद्ध-वचनों का अध्ययन करने के परचार जब आचार्य बुद्धत्त भारत के लिए लीट रहे थे को उनकी नाव का मिलान उस नाव से हुआ, जिसमें बैठकर आवार्य बुद्धबोध भारत से लंका जा रहे थे। जैसे वे एक-दूसरे से मिक्के, उन्होंने एक-दूसरे का अभिनन्दन किया और परिचय पाष्त्र किया। आचार्य बुद्धघोध ने कहा, "भगवान बुद्ध के सिद्धान्त ( ब्याक्याएँ ) सिंहली भाषा में उपलब्ध हैं। मैं उन्हें मागधी भाषा में रूपान्तरित करने के लिए सिंहल जा रहा हूँ।" बुद्धत्त ने उत्तर दिया, "आयुष्मन् ! मैं भी सिंहल में इसी उद्देश के लिए आया था, परन्तु अब मेरी आयु धोनी है, मैं इस कार्य को समाप्त न कर सक्टूँगा।" जब ये दोनों स्थितर इस प्रकार संलाप कर रहे थे, तो नार्वे चल दीं और फिर उनकी बातें सुनाई नहीं दीं।

ऐसा खगता है कि जब उन्होंने एक-दूसरे से विदाई जी तो बुद्धइत ने बुद्ध बोष से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें भ्रापनी भ्रट्ठकथाओं की प्रतिवाँ भारत मेचते रहें, जैसा बुद्ध बोष ने सम्भवतः किया भी। बुद्ध दत ने बाद में बुद्ध बोष द्वारा की हुई स्रभिधम पिटक की सट्ठकथाओं का संचेप स्रभिधममावतार में भौर विनय-की हुई स्रभिधम पिटक की सट्ठकथाओं का संचेप विनय-विनिष्ड्य में किया। श्राचार्य बुद्धदत्त बोल पिटक की सट्ठकथाओं का संचेप विनय-विनिष्ड्य में किया। श्राचार्य बुद्धदत्त बोल राज्य में उरगपुर (वर्षमान उर्द्धपुर) के निवासी थे। स्राचार्य बुद्ध बोष के समान राज्य में अनुराधपुर के महाविद्धार में रह कर बुद्ध-धर्म का अध्ययन किया था। उन्होंने भी अनुराधपुर के महाविद्धार में रह कर बुद्ध-धर्म का अध्ययन किया था। सिद्धल से जीटकर उन्होंने कावेरी नहीं के केट पर स्थित एक विद्धार में बैठकर, जिसे इच्यादास या विष्णुदास नामक एक वैध्याव ने बनवाया था, अपने प्रन्थों की रचना की।

10-50 4 NOV 15

2018

बुद्दत्त के प्रन्थों में धिभिधनमावतार का स्थान सबसे जँचा है। यद्यपि यह बुद्धांच द्वारा धिभधनम-पिटक पर की गई खट्ठकथाओं का संदेप ही है, फिर भी बुद्धत्त ने बुद्धांच का धन्धानुकरण नहीं किया है। बुद्धांच ने पाँच दार्शनिक तस्व रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान माने हैं, परन्तु आधार्य बुद्धदत्त ने उनका वर्गीकरण और विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप और निक्वाण (निर्वाण) के रूप में किया है।

अब हम अनुपिटक साहित्य के सबसे बहे नाम (बुद्धबोष) की और आते हैं। बुद्ध-शासन की सेवा और उसे चिर-स्थिति प्रदान करने के लिए बुद्धबोष ने क्या किया ? यह निश्चित हैं कि उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं है। न केवल विशालता की हष्टि से बल्कि महत्त्व की हष्टि से भी यह विश्वसनीय नहीं मालूम पहता कि एक व्यक्ति ने पालि साहित्य की समृद्धि में इतना बहा योग किस प्रकार दिया!

श्राचार्य बुद्धधोष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन प्रन्यों से कुछ प्रकाश पहता है, उनमें केवल महावंस ही ऐसा है जो समाश्रयणीय सामग्री देने का दावा कर सकता है। महावंस के अलावा बुद्धधोसुपत्ति, गन्धवंस और सासनवंस जैसे प्रन्थ भी हैं, परम्तु उनमें उपबोगी सुचना अल्प माश्रा में ही पाई जाती है।

महावंस के अनुसार बुद्धोष का जन्म बोध-गया के समीप हुआ। एक मत यह भी है कि तेलंग देश उनकी जन्म-भूमि है। वर्मी लोगों का दावा है कि आचार्य बुद्धबोप का जन्म उनके देश में हुआ। सत्य कुछ भी हो, यह विश्वास किया जाता है कि आचार्य बुद्धबोप ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निवास किया। इस समय बोध-गया विहार सिंहल के मिछुओं के हाथ में था। चतुर्थ शताब्दी ईसवी में अंकाधिराज कीर्ति श्री मेववर्ण ने महाराज समुद्रगुप्त की अनुमति से बोध-गया में बज़ासन की पूजार्थ श्राने वाले सिंहली तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक विहार बनवाया था।

बुद्धां के समय में भारत में पालि बौद्ध-धर्म इतना खोक-प्रिय नहीं रह गया था। संस्कृत का प्रभाव वह रहा था। बौद्ध विद्वानों ने भी उसे खिमक्यों के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रथम राताबदी ईसवी के आवार्य धरवधोय ने संस्कृत में अपनी काम्य-कृतियाँ लिखीं। इसी प्रकार नागार्जुन, वसुवन्धु और दिङ्नाग जैसे महाव विचारकों ने संस्कृत में लिखा। गुप्तवंशीय राजाओं ने भी पाढ़ि में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई और संस्कृत को ही संरच्या दिया। इस प्रकार पाढ़ि और थरवाद (स्थविरवाद) दोनों धीरे-धीरे भारत में नगयय शवस्था को प्राप्त हुए।

परम्तु बोध-गया के भिष्ठ, पाँचवी शताब्दीं में भी, जब बुद्ध वोध शिष्ठ-संब में प्रविष्ट हुए, पालि के प्रति वही अचल निष्ठा रखते थे। उस समय बोध-गया के महाविद्दार के प्रधान महास्थिविर रेवत थे।

उन दिनों हमारे देश में शास्त्रार्थों का दोना एक सामान्य बात थी। घोष', जो वेद-वेदांग में पारंगत और तक-विषया था, प्रतिवादियों की तलाश में इधर-उधर चूमने लगा। एक दिन महास्थिविर रेवत ने उसे पतंजित के सूत्रों का पाठ करते देखा। महास्थिवर उसके उचारण की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि सम्भवतः उसको चुद्ध-धर्म में दीचित करने के बहेरण से ही उन्होंने उससे शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। घोष ने महास्थिवर से पूढ़ा, "क्या तुम इन सूत्रों को समभते हो ?" मिच्च का उत्तर था, "हाँ, मैं सममता हूँ, वे दोष-युक्त हैं"।

महास्थितिर रेवत ने योग-सूत्रों की इस प्रकार समाजीचना की कि योग जावाक रह गया। तद्वनन्तर घोष की प्रार्थना पर महास्थितिर रेवत ने अपने सिद्धान्त के प्रख्यापन-स्वरूप अभिधम्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पड़ा, जिन्हें बोष न समक्ष सका और उसने पूछा, "यह किसका मन्त्र है ?" महास्थितर ने उत्तर दिया, "यह खुद्ध-मन्त्र है ।" बोष ने फिर पूछा, "क्या आप मुक्ते इसे सिखा देंगे ?" महास्थितर का उत्तर था, "यदि तुम नियमानुसार संघ में प्रवेश करो ।" बोष की उपसम्पदा हुई और तब से वह 'बुद्धचोष' कह कर पुकारा जाने लगा। महास्थितर रेवत की शिष्यता में बुद्धचोष ने धर्म और विनय का अध्ययन किया और बुद्ध के सिद्धान्तों के सबसे बढ़े व्याख्याता के रूप में उनकी स्थाति हुई।

जिस विहार में बुद्धषोष की उपसम्पदा हुई थी, वहीं निवास करते हुए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "आयोदय" लिखी। तदनन्तर उन्होंने 'धम्मसंगिय' की अट्ठकथा 'अट्ठसालिनी' लिखी। इसके बाद जब वे परिश्व-सूत्रों की अट्ठकथा की अट्ठकथा 'अट्ठसालिनी' लिखी। इसके बाद जब वे परिश्व-सूत्रों की अट्ठकथा लिखने वाले थे, तो उनके गुरु महास्थितर रेवत ने उनसे कहा, ''यहाँ सिंहल से केवल मूल जिपिटक ही लाया गया है। यहाँ न अट्ठकथाएँ हैं और न विभिन्न आचार्यों को परम्पराएँ। परन्तु सिंहल द्वीप में महामित महेन्द्र द्वारा मूलवा ले जाई गई और वाद में सिंहली भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएँ हैं। तुम वहाँ जाओ, उनका अध्ययन करो और फिर मागधी भाषा में उनका रूपान्तर करो, ताकि वे सब कोगों के लिए हितकारी हों।"



१. वह बुद्धचीय का मौलिक नाम माना जाता है।

अपने गुर से इस प्रकार आदेश पाकर बुद्ध बोप श्री बंका गए। इस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। महाविहार के महाप्रधान नामक सबन में रह कर आचार्य बुद्ध बोप ने स्थितर संघपाल से सम्पूर्ण सिंहली अट्ठकथाओं और आचार्यों की परम्पराओं को सुना। उन्हें निश्चय हो गया कि धर्म-स्वामी भगवान बुद्ध का यही अभिप्राय है। तब उन्होंने भिद्ध-संघ से यह विनस्न प्रार्थना की, "मैं अट्ठकथाओं का अनुवाद सिंहली भावा से मागधी भाषा में करना चाहता हूँ। मुझे सब पुस्तकों को देखने की अनुमति दी जाए।" तब भिद्धओं ने उनकी योग्यता की परीचा के लिए उन्हें दो पालि गाथाएँ दीं और उनकी व्याच्या करने के लिए कहा। बुद्ध घोष ने उन दो गाथाओं के व्याख्यास्तरूप सम्पूर्ण श्रिपटक के सिद्धान्यों का संकलन ही कर दिया और उसे "विसुद्धि-मग्ग" (विशुद्धि-माग) नाम दिया। इससे अध्यधिक सन्तुष्ट होकर भिद्धओं ने उन्हें अपने समग्र साहित्य को देखने की अनुमति दे दी। अनुराधपुर के प्रम्थकार-परिवेशा में निवास करते हुए आचार्य बुद्ध वोष ने सिहली अटुकथाओं के नागधी रूपान्तर किए। इसके बाद वे अपनी मानु-मूमि भारत लौट आए, जहाँ आकर उन्होंने वोधि-हुए की एजा की।

प्रोफेसर धर्मानन्द कोसम्बी जैसे विद्वान कुछ कारणों से उत्तर-भारत को बुद-बोष की जन्म-भूमि न मानकर बर्मी परम्परा के श्रनुसार दिच्या-भारत को यह गौरव प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कोसम्बी इस बात में भी सन्देह करते हैं कि बुद्धघोष ब्राह्मण थे। इस महाबंस की इस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर श्रापत्ति नहीं देखते

कि बुद्धघोष त्राह्मण वे चौर उनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था।

यह टीक पता नहीं है कि इस महान पालि-ज्याख्याकार का निर्वाण कहाँ हुआ है कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार है, जिसका नाम, 'बुद्धधोप-विहार' है और वहाँ एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धधोप ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों को उस देश में बिताया था। इस विश्वास में सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पहता।

बुद्द नोष का सर्वं श्यम प्रन्थ जिसे उन्होंने सिंहल में खिला ''विसुढि मन्ग'' था। ''महावंस'' में इस प्रन्थ के सम्बन्ध में जिला है कि ''झटुक्याओं के सिंहत सम्पूर्ण त्रिपिटक का यह संचेप ही है''।

बुद्धोष के अन्य प्रन्यों के सम्बन्ध में इस उनके काल-क्रम का ठीक निरचय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अट्टकथा में दूसरी अट्टकथाओं का उक्केख है। अतः आन्तरिक साक्य इसमें हमारी सहायवा नहीं करता। समन्वपासादिका जिनय-पिटक की अट्टकथा है। येर बुद्ध सिरि की प्रायना पर यह विस्तृत अट्टक्या बिली गई थी । इसके श्रतावा, बुद्वोष ने पातिमोक्स पर भी एक बट्टकथा जिल्ली, जिलका नाम "कंलावितरणी" या "मातिकट्ठकथा" वा । यह भी महाविहार की परम्परा पर बाधारित थी और स्थविर सोग की प्रार्थना पर जिल्ली गई थी ।

बुद्धाेष ने प्रथम चार निकायों पर भी बाटुक्याएँ बिसीं । इस प्रकार दीष-निकाय पर सुमंगलविलासिनी, मज्जिमम-निकाय पर पर्यचसुदनी, संयुक्त-निकाय पर सारस्थप्पकासिनी श्रीर श्रंगुत्तर-निकाय पर मनोरथपूरखी, ये चार श्रहक्याएँ विश्वी गईं । सुमंगलविज्ञासिनी सुमंगल परिवेश के स्थविर दाठानाम की प्रार्थना पर लिखी गई थी। पपंचस्दनी की रचना थेर बुद्दिमत्त की प्रार्थना पर हुई थी। स्थविर बुद्धमित्त आचार्य बुद्धघोष के मित्र थे, जिनके साथ वे दिष्या-भारत के मथुर-पट्टन नामक विहार में रहे थे। सारत्यप्पकासिनी एक दूसरे स्थविर ज्योतिपाछ (जोतिपाल) की प्रार्थना पर जिली गई थी। यह कहा जाता है कि खुद्क-निकाय के चार प्रन्थों यथा धम्मपद, जातक, खुदकपाठ धीर सुत्त-निपात, पर भी बुद्धीय ने भट्ठकथाएँ जिलीं । धम्मपद्ट्ठकथा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यह बुद्धबोष-रचित नहीं है। शैली की विभिन्नता इसका मुख्य कारण बताई जाती है, परन्तु यह विषय की विभिन्नता के कारण भी हो सकती है। जातकट्ठकथा की रचना भाचार बुद्धघोष ने अत्यद्स्सी, बुद्धमित्त और बुद्धदेव मामक तीन स्थिवरों की प्रार्थना पर की थी। खुद्दक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठकथा का नाम परमत्यजीविका है। अधिक सम्भावना यही है कि ये दोनों अट्ठकथाएँ आचार्य बुद्धोष के द्वारा न बिखी जाकर इसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिखी गई थीं।

श्रमिधम्म-पिटक के सात प्रन्थों पर भी श्राचार्य बुद्धांष ने श्रट्ठश्याएँ खिखी हैं। इनमें श्रट्ठसाक्षिनी धम्मसंगणि की श्रट्ठकथा है श्रीर सम्मोहिवनोदनी विभंग की। शेष पाँच प्रन्यों श्रथीत् धातु-कथा, कथा-वत्थु, पुग्गलप्रकत्ति, यमक श्रीर पट्ठाव की श्रट्ठकथाओं का संयुक्त नाम "पञ्चप्पकरण्ड्ठकथा" है। ये सब श्रट्ठश्याएँ प्राचीन सिंहली श्रट्ठकथाओं श्रीर महाविहार की परम्परा पर श्राधारित हैं।

बुद्धोष के बाद एक अन्य अट्ठक्याकार का नामोक्खेस करना भी यहाँ आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दिख्य-पूर्वी किनारे पर बद्दि- धावश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दिख्य-पूर्वी किनारे पर बद्दि- वित्थ नामक स्थान में रहते थे। सम्भवतः उनका जन्म भी दिख्य-भारत में हुआ या। वूँ कि उनकी अट्ठक्याओं में बुद्धघोष के नाम का उक्लेख है, सतः यह निश्चित या। वूँ कि उनकी अट्ठक्याओं में बुद्धघोष के नाम का उक्लेख है, सतः यह निश्चित या। वूँ कि वे बुद्धघोष के बाद हुए। खुद्क-निकाय के जिन प्रन्थों पर आचार्य अम्मपाल ने स्थानक के अप्यानक के काम आचार्य अम्मपाल ने सदान, हतिबुक्तक, विभानवस्था, पेतवस्था, धेरीगाया किया। इस प्रकार अम्मपाल ने सदान, हतिबुक्तक, विभानवस्था, पेतवस्था, धेरीगाया

श्रीर चरियापिटक पर श्रट्ठकथाएँ लिखीं, जिनका संयुक्त नाम "परमत्थदीपनी" है। बुद्धशेष-इत "विसुद्धि-मग्ग" पर उन्होंने "परमत्थमंज्रला" नामक टीका भी लिखी। धम्मपाल की श्रट्ठकथाएँ भी मौलिक जिहली प्रन्थों पर श्राधारित हैं और यह सम्भव है कि श्राचार्य धम्मपाल ने इविद भाषा में लिखित व्याख्याओं का भी कुछ श्राध्य लिया हो, जो उन्हें दिख्या-भारत में प्राप्त हो सकीं। पालि श्रट्ठकथाओं की मुलना श्रक्सर भाष्य-साहित्य से को जाती है, परन्तु यह सर्वांश में ठीक नहीं है। पालि श्रट्ठकथाओं की श्रपनी विशेषताएँ हैं जो संस्कृत के भाष्य-साहित्य में विल्कुल नहीं मिलतीं। उदाहरणतः पालि श्रट्ठकथाकारों ने जिस ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय दिया है, उस जैसी कोई वस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहित्य में महीं मिलती।

## संस्कृत ग्रन्थकार

अश्वयोष, नागार्जुन, बुद्धपालित और भावविवेक, असंग और वसुबन्धु, दिङ्नाग और धर्मकीर्ति

जबिक येरवाद बौद्ध-धर्म का साहित्य पालि में है, सर्वास्तिवादियों ने (जो होनबानियों में निने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को आपने धार्मिक साहित्य का माध्यम चुना है। संस्कृत बौद्ध-धर्म के इतिहास से सम्बन्धित कुछ प्रम्थकारों का विवेचन यहाँ किया जाता है।

कनिष्क के समकालीन अरवधीष एक महान बौद्ध कवि और दाशनिक थे। न केवल बौद्ध दर्शन के इतिहास में, विल्क संस्कृत काव्य की सम्पूर्ण परम्परा में उनका एक अपना स्थान है। महाकवि अरवधीष, बाल्मीिक के, जिन्हें उन्होंने 'बादि कवि' और 'धीमान्' कह कर पुकारा है, एक महत्त्वपूर्ण उत्तराधिकारी ये और स्वयं कालिदास और भास के पूर्व गामी थे। भारत और उसके बाहर अनेक विद्वानों का विश्वास है कि कालिदास अनेक बातों में उनके ऋगी थे। बौद्ध विचार के इतिहास में सबसे महान कार्य जो अरवधीष ने किया है, वह है बुद्ध-अक्ति पर उनके द्वारा बल देना। वद्यपि महावानी शिक्षाएँ अश्वद्योष के समय से प्रायः दो या तीन शताब्दी पूर्व प्रचार में आ रही थीं, परन्तु उनकी सर्वप्रथम प्रभावशाली अभिन्यक्ति अश्वद्योष की रचनाओं में हो हुई है, यद्यपि स्वयं अश्वद्योष सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुवायी थे।

अश्वघोष के जीवन-वृत्त के सम्बद्ध में हमारी जानकारी बहुत कम है। अपनी काव्य-कृतियों के अन्त में जो अत्य स्वना महाकवि ने दी है, उससे झात होता है कि वे साकेत (अयोध्या) के निवासी ये और उनकी माता का नाम सुवर्षांची था। बुद्ध-चरित, सौन्द्रानन्द् और सारिपुत्र-प्रकरण, इन अपनी तीन प्रसिद्ध काव्य-कृतियों में से प्रत्येक के ज्ञन्त में किन ने कहा है, "आयंसुवर्णाचीपुत्रस्य माकेतकस्य भिन्नोराचार्यभदन्तास्वद्योषस्य महाकवेर्महावादिनः कृतिरियम्।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ज्ञस्वचीष एक महान किन होने के साथ-साथ एक विद्वान आचार्य, आदरायीय बौद्ध-भिन्नु और न्यायविद्या में पारंगत एक महान सार्किक भी थे।

वुद-चरित और सीन्द्रानन्द महाकिव अरवधोष के दो महत्त्वपूर्ण काध्यप्रमय हैं। वुद्ध-चरित एक महाकाव्य है, जिसमें एक उदात्त धीर परिशुद्ध रौतों में,
यथिप काफी संयम के साथ, वुद्ध को जीवनी का वर्ण्य किया गया है। यह काव्य
प्रथमि काफी संयम के साथ, वुद्ध को जीवनी का वर्ण्य किया गया है। यह काव्य
प्रथम मौतिक रूप में, जैसा कि वह सातवीं शताव्दी ईस्वी में हु-िंसग को जोनी
अवुवाद में विद्वित था, २८ सर्गों में था। तिव्यती अनुवाद में भी इतने ही सग
अवुवाद में विद्वित था, २८ सर्गों में था। तिव्यती अनुवाद में भी इतने ही सग
रूप में भी इतने ही सर्ग रहे होंगे। इनमें से आज संस्कृत में केवल १७ सुर्श्यत
रूप में भी इतने ही सर्ग रहे होंगे। इनमें से आज संस्कृत में केवल १७ सुर्श्यत
रूप में भी प्रारम्भ के केवल १३ सर्ग ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इ-िंसग ने
हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १३ सर्ग ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इ-िंसग ने
समुद्र के देशों में सब जगह पदा और गाया जाता था। इस महाकाव्य में अश्वधोध
समुद्र के देशों में सब जगह पदा और गाया जाता था। इस महाकाव्य में अश्वधोध
समुद्र के देशों में सब जगह पदा और उपदेशों का सर्वोत्तम विद्यकोश जैसे जान
विश्व भारत की पौराणिक परम्पराओं के सम्बन्ध में अपने विश्वकोश जैसे जान
तथा प्राम्बोद्धकालीन दार्शनिक नयों, विशेषतः सांस्य, के सम्बन्ध में अपनी बहुजता
तथा प्राम्बोद्धकालीन दार्शनिक नयों, विशेषतः सांस्य, के सम्बन्ध में अपनी बहुजता
का भी परिचय दिया है। सौन्द्रानन्द काव्य में भगवान वुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे
का भी परिचय दिया है। सौन्द्रानन्द काव्य में भगवान वुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे

उपयुक्त दो महस्वपूर्ण काव्य-प्रन्थों के ज्ञतिरिक्त अश्ववोष ने तीन नाटक मी लिखे, जिनकी खोज एव० लुडर्स ने इस शताब्दी के जारम्भ में प्रध्य-एशिया भी लिखे, जिनकी खोज एव० लुडर्स ने इस शताब्दी के जारम्भ में प्रध्य-एशिया के नुक्तीन प्रान्त में की । इनमें सारिपुत्र प्रकरण, जो नौ आंकों में एक प्रकरण है, सबसे अधिक महस्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का यह प्राचीनतम नाटक हैं जो अभी तक प्राप्त हुआ है। अश्वववोष ने एक गीति-काव्य भी जिखा जिसका नाम "गयडी-तक प्राप्त हुआ है। अश्वववोष ने एक गीति-काव्य भी जिखा जिसका नाम "गयडी-तक प्राप्त हुआ है। इसमें सम्बद्धा कुन्द में जिखी हुई २६ गाथाएँ हैं। इं० एव० स्तोज गाथा" है। इसमें सम्बद्धा कुन्द में जिखी हुई २६ गाथाएँ हैं। इं० एव० स्तोज गाथा" है। इसमें सम्बद्धा के प्रव्यवोष-कृत होने में सन्देह प्रकट किया है। परन्तु विटरनित्र जोइस्टन ने इसके अश्वववोष-कृत होने में सन्देह प्रकट किया है। परन्तु विटरनित्र का कहना है कि, "यह एक सुन्दर रचना है जो रूप और विषय होनों दृष्टियों से अश्वववोष के अनुरूप है।"

196531

हिस्ट्री ऑफ इशिडयन लिटरेनर, जिक्क दूसरी, (कलकत्ता निश्वविद्यालय, १६१३).
 १८ हिस्ट्री ऑफ इशिडयन लिटरेनर, जिक्क दूसरी, (कलकत्ता निश्वविद्यालय, १६१३).

नागार्जुन, जो शातनाहन राजा यक्षश्री गौतमीपुत्र (१६६—१६६ ई०) के समकातिक और मित्र थे, एक श्रति उच्च व्यक्तित्व के बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दर्शन के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया मोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो सून्यवाद भी कहलाता है। नागार्जुन के समान तार्किक विश्व-इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। उनका महान दार्शनिक प्रन्थ माध्यमिककारिका या माध्यमिक-शाख है, जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं। यह उनके दर्शन का आधारभूत प्रम्थ है। महायान-सूत्रों में निहित उपदेशों का इस प्रन्थ में संचेप किया गया है। इसमें ऊँची दार्शनिक उदान और लेखक की तर्क-विद्या में सूच्म अन्तर्दाष्ट्र का परिचय मिखता है। इस एक प्रन्थ से पता लग जाता है कि कितने महान मेधावी पुरुष नागार्जुन थे और किस प्रकार वे हमारे श्रतीत और वर्तमान के चिन्तकों में सबसे अधिक तेज के साथ चमकते हैं।

नागार्जं न की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चीनी भाषा में कुमारजीव ने सन् ४०४ ई० में किया, नागार्जं न का जन्म दिख्य-भारत में एक ब्राह्मण्य परिवार में हुआ था। युआन च्वांग का कहना है कि उनका जन्म दिख्या कोशल या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागार्जं न सम्पूर्ण त्रिपिटक का ६० दिन में अध्ययन कर जिया, परन्तु इससे उनको सन्तोष नहीं हुआ। हिमालय के निवासी एक अध्यन्त वृद्ध भिन्न से उन्हें महायान-स्त्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का अधिकांश समय दिख्य-भारत के श्री पर्वत था श्री शैलम् में बीवा, जिसे उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बना दिया। विव्वती वर्षानों का कहना है कि नागार्जं न कुछ दिन नाजन्दा में भी रहे। युआन च्वांग ने संसार को प्रकाशित करने वाले चार स्था का उन्होंल किया है। उनमें एक नागार्जं न थे। शेष तीन थे अध्यववोष, कुमारजञ्च (कुमारजात) और आयदेव। निःसन्देह, एक विचारक के रूप में, नागार्जं न की भारतीय दर्शन के इतिहास में तुलना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। टी० वाटसे ने नागार्जं न को ठीक ही "उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म का एक महान आश्चर्य और रहस्य" कहा है।

चीनी श्रनुवादों में प्राप्त करीव वीस रचनाएँ नागार्ज न-कृत नताई जाती हैं। उनमें से १८ का उल्लेख बुनियु नंजियों ने श्रपनी पुस्तक-सूची में नागार्ज न-कृष्ट रचनार्थों के रूप में किया है। जैसा हम श्रमी निर्देश कर चुके हैं, नागार्ज न की

१, बान युवान च्वांग्स ट्रे बेक्स इन इबिडया, जिल्द दूसरी, वृष्ठ २०३।

प्रमुख रचना माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शाख है। नागार्जुन ने स्वयं इस प्रमुख की क्याख्या की जो "श्रक्तिभया" के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नागार्जुन की एक अन्य कृति का और निर्देश कर देना चाहिए और वह है "सुहल्खेख", जिसे वन्होंने एक पन्न के रूप में अपने मित्र यज्ञश्री गौतमीपुत्र को खिखा। इ-रिस्ता ने अपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत नैतिक महत्त्व वाली रचना को वालकों के आपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत नैतिक महत्त्व वाली रचना को वालकों के द्वारा कर्युटस्थ किए जाते और वयस्कों के द्वारा जीवन-पर्यन्त अनुशीखन किए जाते द्वारा कर्युटस्थ किए जाते हों असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक देखा था। यह रचना हमें असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक देखा था। वह रचना हमें असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक देखा था। वह रचना हमें असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक देखा था। वह रचना हमें असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक देखा था। वह रचना हमें असिन्द्रिय स्थान हमें भी उत्तना ही महत्त्वपूर्ण स्थान है जिल्ला अन्य किसी दार्शनिक नय में।

नागार्जं न द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के मुख्य व्याख्याकारों में यहाँ स्थविर वुद्धपालित श्रीर भाविविक (या अव्य) का नामोख्लेख करना श्रावश्यक होगा। वे दोनों विचारक पाँचवीं शताब्दी ईसवी में श्राविभू त हुए श्रीर बीद दर्शन के इतिहास में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तक के क्रमशः 'प्रासंगिक' श्रीर में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तक के क्रमशः 'प्रासंगिक' श्रीर पं उनका विशेष महत्त्व इस कारण है। श्राव्वित, शान्तिदेव, शान्तिरित श्रीर 'स्वातन्त्र' सम्प्रदायों की स्थापना की। श्राव्वित, शान्तिदेव, शान्तिरित श्रीर क्रमलशील माध्यमिक सम्प्रदाय के श्रन्य प्रसिद्ध विचारक हैं।

दो तेजस्वी वन्छ, आसंग और वसुवन्छ, जिनका समय ईसा की चौधी शताब्दी है, उन स्जनात्मक विचारकों में हैं, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के शाखीय युग को जन्म दिया। असंग वसुवन्छ के वह भाई थे। वसुवन्छ से होटे एक और माई को जन्म दिया। असंग वसुवन्छ के वह भाई थे। वसुवन्छ से होटे एक और माई थे जिनका नाम विरिष्टिवरास था। इस प्रकार ये तीन माई थे। असंग और वसुवन्छ का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुआ था। वे कौधिक गोत्र के का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुआ था। वे कौधिक गोत्र के का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) जगर में हुआ था। वे कौधिक गोत्र के काह्या थे और वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिचा काशमीर में हुई, जहाँ वहां विभाषा-शास्त्र को पदा। आरम्भ में असंग और वसुवन्छ सर्वास्त्रिवाद के उन्होंने विभाषा-शास्त्र को पदा। आरम्भ में असंग और वसुवन्छ सर्वास्त्रिवाद के अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला था। उन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला था। इन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला था। इन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला या। इन्होंने अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काशमीर और गन्धार में बोजवाला या। इन्होंने अनुयायी है कि वसुवन्छ की मृत्यु अयोध्या में ही अस्सी वर्ष को अवस्था में हुई।

असंग योगाचार या विज्ञानवाद बौड मत के सबसे अधिक प्रभावशासी आचार्य माने गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उनके अनुज बसुबन्धु ने भी सर्वास्तिवाद को खोड़कर विज्ञानवाद का सहारा लिया। असंग मैत्रेयनाथ के शिष्य थे जिन्हें

तिब्बती पाठ का संस्कृत-अनुवाद स्वर्गीया कुमारी इन्दु दातार वे वस्वई विस्व-विद्यालय की दाक्टर की उपाधि के लिए किया था, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ।



विज्ञानवाद का प्रवर्तक माना जाता है। असंग के मुख्य ग्रन्थ है—महायान-संपरिग्रह, प्रकरण-आर्यवाचा, योगाचार-भूमि-शास्त्र और महायान स्वालंकार। अन्तिम दो कृतियों का नैतिक और सैद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व है। योगाचार-भूमि-शास्त्र के मृत्र संस्कृत रूप की खोज महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने की है। यह ग्रम्थ १७ भूमियों में विभक्त है और योगाचार मत के अनुसार साधना-मार्ग का वर्णन करता है। महायान-स्वालंकार असंग और उनके गुरु मैत्रेयनाथ की संयुक्त रचना है। कारिकाएँ मैत्रेयनाथ के द्वारा लिखी गई थीं और उनकी ज्याख्या असंग के द्वारा।

वस्वन्य, जिन्होंने अपने अग्रज असंग की प्रेरणा पर महायान बौद-धर्म के विज्ञानवाद मत का स्वीकार कर लिया, सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म की वैभाषिक शाखा के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनका सबसे महान ग्रन्थ "अभिधर्म कोश" है, नो सहय बौद दर्शन का एक विश्व-कोश ही है । मुलतः इस प्रन्थ की रचना सर्वास्तिवाद के वैभाषिक मत के श्रनुसार हुई थी जो उस समय कारमीर में श्रस्यन्त प्रभावशासी था। लेखक ने इस ग्रन्थ के श्रम्त में स्वयं कहा है, "काश्मीर वैभाषिक नीति सिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः ।" ६०० कारिकाओं में लिखे गए इस महान प्रनथ से एशिया में बौद्ध-धर्म के प्रचार में बढ़ी सहायता मिली। अभिधर्म-कोश के दर्शन को ब्याल्या यहाँ नहीं की जा सकती। यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही इस प्रन्थ की प्रशंसा बौद चेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी की गई है। सातवीं शताब्दी ईस्वी के महाकवि बार्ग भट्ट ने अपने 'हर्ष-चरित' में बौद्ध-भिन्न दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए वहाँ शुकों को भी 'कोश' ( श्रमिधर्म-कोश ) की ज्याख्या करते दिलाया है। "गुकैरपि शाक्यशासनकुशलै : कोशं समपदिशद्धिः।" वसुबन्धु ने अपने 'ग्रमियमं-कोश' पर स्वयं भाष्य जिला । इस ग्रमिथर्म-कोश-भाष्य पर 'स्फुटार्था' नामक व्याख्या जिल्लने वाले श्राचार्य यशोमित्र का कहना है कि अपनी श्राध्यास्मिक प्राप्तियों के कारण श्राचार्य वसुबन्ध श्रपने समकालीनों में 'द्वितीय बुद्ध' के नाम से

इनमें घमी इाल में प्रोफेसर प्रहाद प्रधान द्वारा एक अपूर्ण इस्तलिखित प्रति के आधार पर सम्पादित और विकासारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित "अभिषर्मन् समुच्चय" को भी जोड़ा जा सकता है।

इसकी इस्तलिखित प्रति की खोज मदापिश्वत राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में की है और पैसा समक्षा जाता है कि प्रो॰ प्रद्वाद प्रधान ने इसका सम्पादन जयसवाल रिसर्न इन्स्टीटब्ट्-, पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किया है।

प्रसिद्ध थे। ''यं बुद्धिमतामप्रयं द्वितीयमिव बुद्धिमत्याहुः।'' किसी मनुष्य के जिए यह प्रशंसा साधारण नहीं है। प्रभिधम-कोश पर जो विस्तृत व्याख्यापरक साहित्य यह प्रशंसा साधारण नहीं है। प्रभिधम-कोश पर जो विस्तृत व्याख्यापरक साहित्य मन पर पड़ा है। प्रभिधम-कोश के प्रजावा वसुबन्धु की एक अन्य महत्त्वपूर्ण कृति भन पर पड़ा है। प्रभिधम-कोश के प्रजावा वसुबन्धु की एक अन्य महत्त्वपूर्ण कृति 'परमार्थ-सप्तित' है जो उन्होंने प्रपने समकाजीन प्रसिद्ध सांख्याचार्य विन्ध्यवासी की 'परमार्थ-सप्तित' के खरडन के रूप में बिखी थी। 'तर्क-शास्त्र' और 'वाद-विधि' रचना 'सांख्य-सप्तित' के खरडन के रूप में बिखी । एक महायानी द्याचार्य के रूप नामक दो रचनाएँ वसुबन्धु ने न्याय पर भी बिखी । एक महायानी द्याचार्य के रूप मं उन्होंने सद्धमं पुरादरीक-स्त्रूत, महापरिनिर्वाण-स्त्रूत और बज्जव्युद्धिका-प्रजापारीमता में उन्होंने सद्धमं पुरादरीक-स्त्रूत, महापरिनिर्वाण-स्त्रूत और बज्जव्युद्धिका-प्रजापारीमता पर व्याख्याएँ बिखी । आवार्य वसुबन्धु ने एक द्योटी और खत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना पर व्याख्याएँ बिखी । झावार्य वसुबन्धु ने एक द्योटी और ब्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना 'विद्यप्ति-मात्रता-सिद्धि' भी हमें दी है, जो 'विधिका' और 'त्रिशिका' के दो रूपों में पाई जाती है, जिनमें क्रमशः वोस और तीस कारिकाएँ हैं।

बौद्ध न्याय के इतिहास में दिङ्नाग का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। वे वस्तुतः बौद्ध न्याय के संस्थापक ही हैं और सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के वे पिता कहे गए हैं। उनका जीवन-काल पाँचवी शताब्दी का आदि भाग है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार दिङ्नाग का जन्म काञ्ची के समीप सिंहवक्त्र नामक स्थान में एक ब्राह्मण्-परिवार में हुआ। पहले वे हीनयान बौद्ध-धर्म के वास्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे, परन्तु वाद में महायान के उपदेशों में उनका अनुराग हो गया। तिब्बती परम्परा के अनुसार वे वसुवन्धु के शिष्य थे। दिङ्नाग नालन्दा महाविद्दार में भी गए, जहाँ उन्होंने सुदुर्जय नामक एक ब्राह्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में परास्त किया। उन्होंने शास्त्रार्थ करते हुए ख्रोडिविश ( उदीसा ) ख्रीर महारटु ( महाराष्ट्र ) का भी अमग किया। कहा जाता है कि उदीसा के एक जंगल में उनकी मृत्यु हुई। दिख्नाग ने न्याय-सम्बन्धी करीव एक सौ पुस्तकें लिखीं। इनमें से अनेक तिब्बती और चीनी अनुवादों में सुरिचत हैं और बुनियु नंजियों ने श्रपनी पुस्तक-सूची में उनका उल्खेल किया है। इ-स्सिंग ने लिखा है कि उसकी भारत-यात्रा के समय दिङ्नाग की पुस्तकों का अध्ययन पाठ्य-पुस्तकों की तरह होता था। दिङ्नाग का सबसे अधिक महस्वपूर्ण प्रम्थ प्रमाण-समुख्य है। इसके खलावा उनके मुख्य प्रन्थ हैं: न्याय-प्रवेश, हेतुचक-डमरू, प्रमाण-शास्त्र, न्याय-प्रवेश झौर श्रालम्बन-परीचा, जो सब क्लिष्ट श्रीर दुरूह शैली में लिखे गए हैं। दिङ्नाग ने अपने प्रन्थों में आचार्य वास्यायन के द्वारा न्याय-भाष्य में प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों का खरडन किया था। बाद में वास्त्यायन

१. स्कृटार्था की प्रारम्भिक पंक्तियाँ।

के पश्च का समर्थन करते हुए उच्चोतकर भारद्वाज ने घपना 'न्याय-वातिक' तिला। इस प्रकार भाजार्य दिङ्नाग बौद्ध और श्रोत परम्पराधों के न्याय को मिलाने वाली एक महत्त्वपूर्ण कही है।

बाचार्य धर्मकीतिं दिङ्गाग के एक उत्तराधिकारी और श्रद्वितीय प्रतिमा के नैयापिक थे। उनका जन्म चोल देश के तिरूमलई नामक प्राप्त में हवा या। डा॰ रचेरवास्की ने सच ही उन्हें भारत का "कायट" कहा है। उनके ब्राह्मण प्रति-वादियों ने भी दनकी तर्क-शक्ति की उत्क्रप्रता को स्वीकार किया है। धमकीति का समय सात्वीं शताब्दी ईसवी है। दिङ्गाग के शिष्य ईरवरसेन से उन्होंने न्याय पड़ा । बाद में वे नाजन्दा महाविहार चले गए और वहाँ के संघ-स्थविर और उस समय के प्रतिद् विज्ञानवादी श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य हो गए। एक महान दार्शनिक विचारक और सुक्म ठाकिंक के रूप में धर्मकीतिं का नाम धर्मी तक धन्धकारावृत था। यहापविडल राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बल में घर्मकीर्ति के सबसे बड़े प्रन्य 'प्रमाया-वार्तिक' की उसके मूल संस्कृत रूप में खोज कर न केवल बौद्ध-धर्म की बल्कि सामान्यतः सम्पूर्णं भारतीय न्याय की अकथनीय सेवा की है। धर्मकीर्ति द्वारा जिक्कित अन्य महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैं : प्रमाण-विनिश्चय, न्याय-विन्दु, सम्बन्ध-परीचा, हेतु-विन्दु, वाद्-न्याय और समानान्तरसिद्धि । इन सब प्रन्थों का विषय प्रायः बौद प्रामाययवाद है और इनमें उच दार्शनिक प्रतिभा और सुक्म चिन्तन के दर्शन होते हैं। उत्तर कालीन बौद्ध-धर्म प्रमाख-मीमांसा में कितनी दाँची उदान उद सका, इसके दर्शन हमें धर्मकीतिं की रचनाओं में दोते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्याय-शास्त्र के विकास में भी उनका अपना स्थान है। धर्मकीति ने अपने प्रन्थों में उद्योतकर के 'न्याय-कार्तिक' का खराडन किया था। इससे प्रेरणा पाकर वाचस्पति मिश्र ने नवीं शताब्दी में अपनी 'म्याय-वार्तिक-तास्पर्य टीका' बिसी, जिसमें म्याय-वार्तिक कार के पत्र का समर्थन किया गया।

## विञ्वत

## याचार्य दीपंकर श्रीज्ञान

आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों में अप्रशी है, जिन्होंने भारत और तिन्दत को सांस्कृतिक रूप से समीप जाने के जिए निःस्वार्थ कार्य किया।

१. इस धन्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमार्ग-वार्तिक-माध्य' या 'वार्तिक-अलंकार' है, प्राह्यकर गुप्त हारा लिखी गई थी, जिसे वयसवाल इन्स्टीट्यूट, पटना, ने सन् १६५३ रू. प्रकाशित किया है।

तिब्बत में उनका नाम केवल बुद् और पद्मसम्भव के बाद लिया जाता है। निःसन्देह जितने भारतीय विद्वान भारत से विब्बत गए उनमें सबसे महान आधार्य शान्तरिक्त और उनके शिष्य कमलशोल थे। आचार्य दीपंकर भी महान विद्वान थे और उपर्यु के दो की अपेका वे इस बात में अधिक हैं कि उन्होंने अमृत्य संस्कृत मन्यों को विब्बती भाषा में लम्य बनाया। तिब्बती लोग आचार्य दीपंकर को अतिश्व या स्वामी श्री अतिश्वा (जी-वो-जें पल-इन अविश) कह कर मी पुकारते हैं।

श्राचार दीपंकर के पिता राजा कल्याण श्री थे। उनकी माता का नाम श्री प्रभावती था। उनका जन्म सन् १० र है० में पूर्वी मारत के सहीर नामक स्थान में हुआ। जिस कल्याण श्री प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके श्रनतिहर विक्रम-विहार था जो विक्रमशीला-विहार या विक्रमशीला-विहार मी कहलाता था। श्राचार दीपंकर का जन्म बंगाल में हुआ वा विहार में, इसके सम्बन्ध में एक ज्यर्थ का विवाद चलता रहा है। प्रामाणिक तिब्बती स्रोतों का श्रसन्दिग्ध कथन है कि आचार दीपंकर भागलपुर में पैदा हुए थे।

दीपंकर के माता-पिता का विक्रमशीका विहार से, जो उस समय बौद जगत में विस्तृत रूप से ज्ञात था, विनष्ट सम्बन्ध था। अनुभूति का कहना है कि आचार्य दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिशु के साथ १०० रथों के जुलूस को खेकर इस विहार में पूजा के लिए गए। राजा कल्याय भी के तीन पुत्र थे, पद्मगर्भ, चन्द्रगर्भ और भीगर्भ। इनमें द्वितीय चन्द्रगर्भ ही भिष्ठ होने के वाद दीपंकर भीजान कहलाए।

जैसा उद्य वर्ग के जोगों के खड़कों के खिए उस समय रिवाज था, ज्योतिषियों ने चन्द्रगर्म के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में चनेक चारचर्यजनक भविष्यवाशियों कीं। चन्द्रगर्म एक चतुर बालक था और तील वर्ष की खबस्था में ही पढ़ने मेल दिया गया। ग्यारह वर्ष की आयु तक उसने न केवल जिलना, पढ़ना और गयित सील जिया, बल्कि वह एक वैयाकरण भी हो गया। चूँकि कुमार चन्द्रगर्म अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इसिलए सिंहासन पर बैठना उसके मन्य में नहीं था।

उन दिनों उच शिचा केवस विहारों में मिस सकती थी। सौमानवत्र विश्व-विस्थात विक्रमशीला महाविहार राज-श्रासाद से अधिक दूर नहीं या, परन्तु नाजन्दा का फिर भी अधिक सम्मान था। एक दिन अकस्मात् राजकुमार चन्द्रगर्भ सूमते-पूमते पास के जंगल में निकल गया, वहाँ उसे एक कुटिया में निवास करते सामार्थ जितारि मिले। जितारि उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान और वैयाकरण थे। उन्होंने कुमार से पूज़ा, "तुम कौन हो ?" कुमार ने उत्तर दिया, "मैं इस देश के राजा का पुत्र चन्द्रगर्भ हूँ।" जितारि ने इस उत्तर को गर्वपूर्ण समका और कुमार को फटकारते हुए कहा, "हमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं है। यदि तू देश का शासक है, तो यहाँ से भाग जा।"

यह चौरासी सिद्धों का युग था श्रीर विकापा श्रीर नारोपा श्रभी जीवित थे। यद्यपि जितारि की गयाना चौरासी सिद्धों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह मालूम था कि जितारि ने एक महान विद्वान होते हुए भी संसार को श्रोद दिया है। श्रस्थन्त विनश्रता के साथ कुमार ने जितारि से कहा कि उसकी इच्छा संसार को श्रोदने की है। इस पर जितारि ने कुमार को नाजन्दा जाने की सजाह दी, क्योंकि वह जानता था कि विद कुमार श्रपने बाप की राजधानी के पास भिष्ठ-पद की उपसम्पदा श्रेगा तो वह श्रपने श्रीममान की भावना को जीत नहीं सकेगा।

किसी प्रकार अपने माता-पिता से अनुमित लेकर जब कुमार चन्द्रगर्भ कुड़ सेवकों के सिहत नालन्दा गया तो नालन्दा के राजा ने आरचर्य प्रकट करते हुए पूछा, "विक्रमशीला-महाविहार तो तुम्हार पड़ीस में ही है। तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों आए ?" इस पर कुमार ने नालन्दा की प्रशंसा की। राजा ने उसकी सिफारिश नालन्दा विहार में लिए जाने की कर दी और कुमार चन्द्रगर्भ भिच्न बोधिभद्र की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नालन्दा विहार के प्रधान थे। भिच्न होने के लिए चूँकि बीस वर्ष की आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगर्भ अभी क्यारह वर्ष ही का था, इसलिए उसे नो वर्ष अभी और उहरना पढ़ा। इस बीच आचार्य बोधिभद्र ने उसे आमयोर की दीचा दे दी और उसका नाम दीपंकर आचार्य बोधिभद्र ने उसे आमयोर की दीचा दे दी और उसका नाम दीपंकर आज्ञान रख दिया। 'दीपंकर' बौद्ध परम्परा में एक अत्यन्त पवित्र नाम है, क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध ऐतिहासिक बुद्ध अगवान शाक्यमुनि से बहुत पहले ही चुके हैं। उनके नाम के साथ 'श्रीज्ञान' इसिबिए जोड़ दिया गया कि आगे चल कर उनसे एक विद्वान बनने की आशा की जाती थी।

आचार्य बोधिमद्र के गुरु मैत्रीगुप्त उस समय जीवित थे। उन्होंने विद्वता के मार्ग को ख़ोड़कर सिद्धों की जीवन-पद्धति अपनाली थी। इसिक्ए उनका इस समय नाम मैत्रीपा अद्वयनत्र वा अवध्ितपाद था। एक दिन बोधिमद्र अपने नवीन शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान को लेकर, जिसकी अवस्था उस समय बारह वर्ष की थी,

१. इस नाम पर टिप्पणी इस अध्याय के अन्त में संलग्न परिशिष्ट में देखिए।

til - 3 Mark

अवभूतिपाद के पास गय, जो राजगृह में उस समय रह रहे थे। बोधिभद्र ने अवभूतिपाद से प्रार्थना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को अपना शिष्य बना जें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर जिया। अठारह वर्ष की अवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हीं सिद्ध आचार्य मैत्रीपा अद्वयवञ्च या अवभूतिपाद के पास राजगृह में रहे और इस बीच उन्होंने धार्मिक प्रन्थों का अनुशीलन किया।

उन दिनों मन्त्र-यान श्रीर सिद्ध-यान का जोर था। श्रतः इनका अध्ययन भी दीर्ष-कर श्रीज्ञान ने आवश्यक समक्ता। इसके लिए उन्हें नारोपा (नाडपाद या नरोत्तमपाद) जैसा गुरु मिल गया। नारोपा न केवल एक सिद्ध था, बल्कि एक महान विद्वान भी। उन दिनों नालन्दा और विक्रमशीला के प्रवेशार्थियों को अनेक किन परीचाएँ उत्तीर्क करनी पहली थीं। तभी उनका प्रवेश इन विश्वविद्यालयों में हो सकता था। विक्रमशीला के प्रत्येक दरवाजे पर एक इशल विद्वान होता था। नारोपा के श्रविकार में उत्तर का दरवाजा था। राजगृह से दीपक्षर नारोपा के पास गर्थ और ग्यारह वर्ष तक उनकी शिष्यता में रहे। दीपक्षर के श्रविरिक्त नारोपा के कई अन्य शिष्य भी थे, जैसे कि प्रजारचित, कनकश्री श्रीर माणकश्री, जो सब बाद में प्रसिद्ध विद्वान हुए। विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी श्राते थे। तिब्बत के प्रसिद्धतम सिद्ध और कांव मिला-रेपा के गुरु मर्पा नारोपा के एक शिष्य थे।

दीपक्षर ने विक्रमशीला में अपना अध्ययन समाप्त कर लिया, परन्तु उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हुई। उन दिनों बोध-गया के वज्रासन महाविहार के प्रधान मिद्ध की विद्वत्ता के लिए बड़ी ख्याति थो। उनको वज्रासनीपाद (दोजें दन्पा) कह कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह उनका वास्तविक नाम नहीं था। दीपक्षर श्रोज्ञान कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह उनका वास्तविक नाम नहीं था। दीपक्षर श्रोज्ञान वज्रासन के मित्र विद्वार में गये जहाँ उन्होंने महाविनयधर शीलरचित्र से दो वर्ष वक्ष विनय-पिटक को पड़ा। इस प्रकार ३१ वर्ष की श्रायु में दीपंकर श्रीज्ञान त्रिपिटक छौर तन्त्रों के महापियहत हो गए।

उस समय सुवण-द्रीप (आधुनिक सुमात्रा) के आचार्य धर्मपाल की विद्रता को बौद्ध जगत में बढ़ी क्यांति थी। भारतीयों का उस समय ऐसा दावा नहीं रहता था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के हाथ में है। वस्तुतः 'कलिकाल-सर्वज्ञ' कहे जाने वाले रत्नाकरशान्ति, जो बौरासी सिद्धों में से एक थे, आचार्य धर्मपाल के जाने वाले रत्नाकरशान्ति, जो बौरासी सिद्धों में से एक थे, आचार्य धर्मपाल के जाने वाले रत्नाकरशान्ति, जो बौरासी सिद्धों में से एक थे, आचार्य धर्मपाल के अहान क्यांक्यांकार ज्ञानश्री सित्र ने आचार्य शिष्य थे। रत्नकीति और तर्क-शास्त्र के महान क्यांक्यांकार ज्ञानश्री सित्र ने आचार्य धर्मपाल के चरवां में बैठ कर विद्या प्राप्त की थी। दीपंकर से इन विद्वानों की मेंट विक्रमशीला में हुई थी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने सुमात्रा जाने का निरचय कर जिया। बोध-गुया से वे वाअलिस (आधुनिक तमलुक) गढ़ और वहाँ से १६

मास तक यात्रा करते हुए सुमात्रा पहुँचे। सुमात्रा में आज कुड़ प्राचीन विदारों के भग्नावशेषों के अलावा बौद-अमं के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय वह बौद विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पहले कुड़ दिन तक एकान्त जीवन विताने के बाद दीपंकर आचार्य धर्मपाल के दर्शनार्थ गए और बारह वर्ष तक उनके पास धर्म-प्रम्थों का अध्ययन करते हुए रहे। जिन प्रम्थों का उन्होंने वहाँ अनुशीलन किया उनमें असंग-कृत 'अभिसमयालंकार' और शान्तिदेव-कृत 'बोधिचर्यावतार' आज भी विद्यमान हैं। तन्त्रों के रहस्य का भी उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया।

चौतीस वर्ष की अवस्था में दीपंकर श्रीज्ञान सुमात्रा से विक्रमशीला लौट आए। अपनी असाधारण विद्वता के कारण वह वहाँ के ११ विद्वानों में प्रधान श्रीर विद्वार के १० मिन्दरों के श्रीधष्ठाता बनाए गए। सिद्ध भूतकोटिपाद, शान्तिपाद श्रीर अवध्ितपाद, इन सब ने श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के निर्माण में योग दिया। दोपंकर श्रीज्ञान एक महान विद्वान ही नहीं, सिद्ध-यान के रहस्यों के ज्ञाता भी

उस समय भारत में नालन्दा, उद्दन्तपुरी (विदार शरीक), वक्रासन धौर विक्रमशीला, ये चार महाविहार थे। इनमें विक्रमशीला सबसे अधिक महस्वपूर्य था। विदेशों से यहाँ अध्ययनार्थ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या नालन्दा की अपेचा अधिक थी। यहाँ १०८ विद्वान और आठ महापविद्वत थे। आवार्य दीपंकर की गयाना आठ महापविद्वतों में होती थी। आवार्य रस्नाकरशान्ति विहार के प्रधान थे।

तिन्वत में बौद्ध-धर्म का उस समय प्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत कुछ तान्त्रिक हो चला था। तिन्वत के गुगे (शैन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने मिष्ठ-पद की दीचा लेकर 'ज्ञानप्रम' नाम धारण कर लिया था। ज्ञानप्रम का आकर्षण तान्त्रिकता की और विवक्कल नहीं था। विकि वह इसका एक कहर विरोधी था। ज्ञानप्रम कहर बुद्धिवादी था और तिन्वत के तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में सुधार करना चाहता था। उसने तान्त्रिकता के विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण तिन्वती तान्त्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिष्ठ को नरक जाना पहा। ज्ञानप्रम जानते थे कि तान्त्रिकता के दोषों को दूर करना एक महान कार्य है और उनके अकेबे किए यह समस्या हल नहीं होगी। इसिविए उन्होंने तिन्वत के रामेशावी तक्ष्यों को खुना। उन्हें पहले तिन्वत में ही इस वर्ष तक शिचा दी गई और फिर बाद में कारमीर उच्च अध्ययन के लिए मेजा गया, परन्तु वहाँ की जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पदी और केवल दो, रस्नमह (रिन-क्षेन-क्षेण-पो) और सुम्ब

नालन्दा सबने 'वाद-विवादों की शालाओं' के लिए प्रसिद्ध था। सब्युच, इससे और पुरानी, प्रविच्ठित परम्परा का स्मरण हो साता है—कथाओं की परम्परा का। इन शालाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परन्द्व सुदूर पूर्व और विञ्वत से भी पढ़ने वाले आते थे। "पढ़ने में श्रीर वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाला था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पढ़ते थे" (युक्षान-च्वांग)। नालन्दा तथा अन्य विश्व-विवालयों में किए गये थे वाद-विवाद ब्राह्मण्डमीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया।

तिव्वती स्रोतों से पता चलता है कि नालन्दा के ग्रन्थास्त्यों में इस्तिलिखित अन्यों की कितनी विशाल सम्पदा थी। लामा तारानाथ स्रीर १७वीं, १८वीं शती के सन्य तिव्वती लेखक जिन्होंने बौद-धर्म के इतिहास बिले हैं, इस सम्पदा के बारे में बिलते हैं कि विश्वविद्यालय के सहाते का बहुत बढ़ा घेरा इन ग्रन्थालयों के लिए सल्या से रला गया था और उस पर बढ़ी-बढ़ी, कई मंजिलों वाली हमारतें थीं, हनमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रत्नोदिष, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला मन्यालय नौ मंजिला था। तिव्वती सनुश्रुति के सनुलार एक कोधी सत्व्क के हारा जानवृक्ष कर साम लगा दी गई शीर ग्रन्थालय की ये बढ़ी हमारतें अस्मसात हो यहाँ।

कई शताबिदयों पूर्व नाजन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते वह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युआन-च्वांग के काल के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के सामने इंसकी कीर्ति कुछ मन्द पड़ गई हो, फिर भी तीन शताबिदयों तक नाजन्दा का नाम चमकता रहा। ११६७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ बसे वह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने लिखा है कि इस इमले में सिर बुटे हुए बुआरियों का करले-आम किया गया ( तबकत-इ नसिरी, प्रष्ट ४४२)।

स्थापत्य की दिन्द से न्वीं शती के भारत में नाजन्दा कदाचित सबसे बढ़ा और सबसे सुन्दर विदार था। युष्पान-न्वांग का ही नहीं, परन्तु नाद की शती के राजा यशोवमंन के एक वर्णनात्मक शिलालेल का साच्य है कि नाजन्दा में "विदारों की वंकियां थीं और माकाशसुम्बी शिलारों की माजिकाएँ थीं।" इन्हें-जो और युष्पान-चांग और विचरण देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, चार मंजिल बाजे हैं। प्रत्येक मंजिल का एक महासर्प जैसा बाहर का चक्करहार पुष्कृत हिस्सा है और रंगीन बेजें, मोतियों जैसे चमकने वाले जाल सम्मे, जिन पर

बहुत सुन्दर नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए जीने और छुज्जे इस्यादि थे। इतों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। ये सब उस दृश्य की सुन्दरता को बदाते हैं। भारत में संघाराम इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्य और ऊँचाई में प्रसिद्ध यही है" (इवुई-जी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माण कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है" (युआन-च्वाँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थिति भी उस साँदर्य से मिलती-जुलती हुई है। जमीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीलोत्यल विपुत्त मात्रा में हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब और से अपना गहरा लाल रंग मिलाते हैं। यात्रकुलों की चनी छायाएं सब और जमीन पर दितरी हुई हैं। नालन्दा के इस सारे स्वामाविक और मानव निर्मत साँदर्य में से सिवाय खयडहरों के अब छुछ बचा नहीं है। यत्र-तन्न मिट्टी के ढेर हैं, खिरडत पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। पुरातत्विद्ध अपने कावड़े और कुदालों लेकर वहाँ ज्यस्त हैं।

राजगृह (विहार राज्य) से इन्द्र मीख दूरी पर बद्दगांव देहात ही प्राचीन नालन्दा था। पुरातस्विदों ने वहाँ खुदाई की, और जो इन्द्र मिला वह एक पास के संप्रहालय में रखा गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्यालय की मुहर मिली है, जो पाथर पर खुदी है। उस पर धर्मचक है। उसके दोनों ओर एक-एक मृगशावक है। उस पर यह लिला है 'नालन्दा महाविहार महाभिद्य-संब'। इस मुहर से यह सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें अगणित विहार थे। ये विहार विविध सिद्यों में बनाए गए के और इस प्रकार यह महाविहार बना था।

युश्रान-च्वांग और इ-रिसंग दोनों ही एक और श्रमुख महाविहार का वर्णन करते हैं। वह परिचमी भारत का वज्रभी का महाविहार था। ई-रिसंग जिलता है कि इन विस्वविधाजयों में विद्यार्थी दो-चोन वर्ष तक अपना अध्ययन प्रा करने के जिए रहते थे। उस शती में वज्रभी हीनयाभियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नाजन्दा महायानियों की।

## विकमशीला

उपर वताए विश्वविद्यालयों के बालावा, बन्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी थे जो मुस्लिमों के बिहार-बंगाल के विजय-काल तक चलते रहे । तिब्बती खोतों से उनका पता चलता है। तारानाय के 'भारतीय बौद्ध-धर्म के इतिहास' के वर्यान से और यन्य ऐतिहासिक हस्तिलिखित रचनाओं में तिथि के जो उस्लेख हैं, उनसे जान पहता है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यालयों में सबसे वड़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर की बहती है', विक्रमशीला एक छोटी-सी पहाड़ी पर था। यह स्थान अभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित् पानी के वरसों के कटाव से वह बह गया हो। अपने सबसे चरम काल में इसे बंगाल के बौद्ध पाल राजाओं का आश्रय प्राप्त था, यह बहुत बदा विद्यालय रहा होगा। इसके छु: द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक दोता था, जो द्वार-पिंडत कहलाता था। इसमें पिंडत की श्रन्तिम उपाधि दी जाती थी।

तिब्बती श्रभिलेखों के श्रनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (१८०-१०४२ ई०) के नाम से सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशीला की की तिथी। श्रोदंतपुरी में अपना अध्ययन प्रा करके यह विद्वान आचार्य १०३४-३८ ईस्वी में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के मुख्य बने। बाद में तिञ्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिञ्बत में गए और वौद्य-धर्म के सुधार का आन्दोलन उन्होंने शुरू किया । तब बौद्ध-धर्म तिव्वत का राजधर्म था ।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे और विकमशिला के मुख्य थे, जब उन्हें तिञ्बती राजा का निमंत्रण मिला भीर उनसे राजदूतों ने भाग्रह किया। तब बहुत अनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कबूल की । रास्ता कठिन था और उसमें वे थक जाते थे। वे रास्ते के कई चनकरदार, हवा के सख़्त सकोरों से भरे 'बास' (पहाड़ी मार्गों) से होते हुए हिमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा कोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अतिश की विव्वती जीवनी में दी गई हैं। अविश दीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाग्चो ने जिली है। उस ठएडे श्रीर सस्त, अंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गए और उनकी आयु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंतवर्ती स्थान में, वे स्वर्गवासी हुए । उनकी समाधि अभी भी वहाँ है । उसका वर्णन और चित्र कैंप्टेन वाड्डेस के 'वहासा और उसके रहस्य' (१६०१) नामक ग्रन्थ में मिलेगा। बाद्दे ल वहाँ वीसवीं शती के आरम्भ में गया था।

दीपंकर तिब्बत में लामावाद का प्रचारक-संस्थापक था और तिब्बत में उसे विञ्वती नाम से पूजा जाता है। दर्जिलिंग के बूम सठ में लामा देवताओं की भयानक तांत्रिक आकृतियों में एक अकेली मानवी प्रस्तर प्रतिमा अतिश की है।

जगहल और ओदन्तपुरी

बंगाल के बौद्ध पाल राजा बदे क्या-प्रेमी थे। राजा रामपाल (१०८४-११३० ई०) ने एक नई राजधानी गंगा और उसकी एक सहायक नदी करतीया के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगइल नामक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुश्किल से डेड सदी रहा होगा कि विद्यार के मुस्लिम बाक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्यान हुए जिनके नाम भाज हमें केवल प्रम्थों के तिथि और खेलकोहलेल मात्र से पता चलते हैं। ये उल्लेख संस्कृत और तिम्बती दोनों भाषाओं में हैं।

श्रोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिन्न रहते थे, पालवंग से पहले विद्यमान था, परन्तु पाल राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाओं ने बहुत उदारतापूर्वक उसे बहुत दान दिया। यह कहा लाला है कि विश्वत में जो पहला औद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के आदर्श पर था।

नाजन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे चलाई, मुिन्सिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान तिन्वत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने ग्रम्थ लिखे। बौद्ध-धम के विन्वती विश्वकोश में उनका समावेश है, कुड़ मूल तिन्वती में हैं, कुड़ संस्कृत के अनुवाद है। तिन्वती लिपि भी दीपंकर श्रीज्ञान ने भारतीय लिपि ही निर्मित की, और इस कारया से इन प्रवासी विद्वानों को तिन्वती सीखने में कठिनाई नहीं जान पद्मी। उसी में उन्होंने ग्रन्थ-रचना भी की।



# अशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासक: मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

त्राशोक के बाद बौद-धर्म की मशाल को मिलिन्द ( मिनान्दर ), कनिष्क, हर्ष और पालवंशीय शासकों ( ७२०-३१२० ई० ) के प्रयत्नों ने जलती हुई खा। इयडो-श्रीक राजा मिनान्दर बौद्ध-धर्म का एक महान संरचक श्रीर सहायक था। मीर्य साम्राज्य की शक्ति के द्वास के बाद की दो शताब्दियों में श्रीक बाक्रमणकारियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर जिया। इस युग में करीब तीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर अपनी स्थायी झाप झोड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्मं के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्द्र पालि ग्रन्थ "मिलिन्द-पन्ह" में एक पात्र है। "मिलिन्द" प्रीक शब्द मिनायद्रोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन खेखकों ने इस ग्रीक राजा के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुक्य स्रोतों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकत्तित की जा सकती है, वे हैं: "मिलिन्द पन्ह", स्ट्रेबो, प्ल्टार्क और जस्टिन जैसे ब्रीक इतिहासकारों के वर्णन श्रीर स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायड्रोस" लेख पाया जाता है। ये सिक्के उत्तर-प्रदेश के परिचमी जिलों तथा काबुल और सिन्धु नदी की

घाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

राजा मिनान्दर की तिथि के सम्बन्ध में चिहानों में काफी मतमेद है। रिमय के मतानुसार मिनान्दर का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-माग है। हेमचन्द्र रायचौधरी सिनान्द्र के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानते हैं। स्वयं "मिखिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है "परिनिव्वानतो पश्चवस्सासते अतिनकन्ते।" इसका तारपर्य यह है कि राजा मिलिन्द अगवान बुद्ध के परिनिर्वास

के २०० वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि मोक राजा मिनान्दर ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके आसपास शासन किया। सन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है।

"मिलिन्द-पन्ह" में राजा मिनान्दर (मिलिन्द) का वर्णन योनकों (यवनकों-यवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "थोनकानां राजा मिलिन्दो।" पालि शब्द "योनक" या "योन" (सं॰ यवन) वाचीन पारसी भाषा के "यौन" शब्द के समान है, जिसका मौजिक अर्थ "आयोनिया का निवासी ग्रीक" था, परन्त बाद में जिसका प्रयोग श्रीक मात्र के लिए होने लगा। महिक्स-निकाय के श्रस्तवायग-सत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छुठी शताब्दी ईसवी पूर्व ज्ञात थे। इस सुत्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही वर्ण थे, आर्थ और दास । यह एक सुविज्ञात वथ्य है कि पाटिबापुत्र में हुई तृतीय बीद संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दूरस्य बोन ( यवन ) देश के प्रन्तर्गत सीरिया के शासक प्रिटयोक्स द्वितीय, मेसिडीनिया के शासक प्रिटगीनस गीनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। अशोक के द्वितीय तथा त्रयोदश शिलाबेलों में इस बात का उन्लेख है। यह भी कहा गया है कि प्रोक भिन्न धर्मरवित-योन धरमरविवत-को अपरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थ मेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्द्र के पूर्व भी भगवान बुद के सदुपदेश ग्रीक मनीषा को प्रभावित करने जागे थे। स्वयं राजा मिनान्दर की हम पहले बुद्ध की शिक्षाओं के सम्बन्ध में सन्देह और कठिनाइयाँ उपस्थित करते और फिर उन सन्देहों और कठिनाइयों का स्थविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए जाने के परचात एक श्रद्धाल बौद्ध शासक के रूप में बौद्ध-धर्म का प्रचार करते देखते है।

"मिलिन्द पन्द" में बताया गया है कि मिलिन्द राजा का जन्म अलसन्द (अलेक्ज़े विद्या—आधुनिक कन्धार) के दीप (द्वीप-दोबाव) में क्लाबि नामक प्राम (कलसिगामो) में हुआ था। उसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे आधुनिक स्यालकोट से मिलाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशाबर, उत्तरी काबुल-घाटी, पंजाब, सिन्ध, काठियाबाद और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिलित थे।

मिनान्दर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाली तार्किक था। अनेक ज्ञान-शालाओं में निष्यात और विशेषतः तक-विद्या में वह पारंगत था। बौद-धर्म के

१. मिलिन्द, ६२

सच्चे सार को वह समक्षता चाहता था। इसमें श्रतेक कठिनाइयाँ और गुल्थीदार समस्याएँ उसके सामने आईं । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक धर्म-गुरुओं के पास गया, परन्तु कोई उसकी कठिनाइवों को दूर नहीं कर सका। सत्य का गम्भीर गवेषक तो मिनान्द्र या ही। वह इससे अत्यन्त निराश हो गवा। अपनी इसी निराशा की अवस्था में इस उसे उद्गार करते देखते हैं, "अरे, यह जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) तुच्छ है। सूठ-सूठ का इतना नाम है। कोई भी असण या बाह्म यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओं को दूर कर सके।" वह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिलिन्द ने एक बौद-भिद्य को देखा। इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भिद्या के बिए जा रदे थे। साधु के शान्त और संयत व्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाबी प्रभाव राजा के मन पर पड़ा। दूसरे दिन पाँच सी यदनकों को साथ खेकर वह सागल के संखेटन परिवेश नामक बौद विद्वार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे। वन दोनों में वहाँ संजाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-भवन में जारी रक्जा गया । संजाप से पूर्व इस असाधारण मिच्नु ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि वह इसी शर्त पर संखाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शाखार्थ 'परिवतवाद' के उंग पर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया और भिन्न के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तदनन्तर उसने एक के बाद एक अपने सन्देहों और कठिनाइयों को भिन्नु के सामने रक्ता । सुयोग्य भिन्नु ने उन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिन्द और भिन्न नागसेन के इसी संजाप पर "मिजिन्द पन्द" आधारित है। यह प्रन्य स्थविरवाद बौद धर्म के अनु-पिटक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और आचार्य बुद्घोष ने इसे प्रमाण-स्वरूप उद्धत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रम्थ की विषय-वस्तु के विस्तार में जाना शक्य न होगा । संशेष में यह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम भाष्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि वह यह नहीं समक्त पा रहा था कि किस प्रकार पुनर्जन्म ग्रह्मा करने वाली किसी आत्मा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वाल कर सकते थे ? इस गुःथीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस प्रन्य में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के बिए हज कर दिया है। संजाप के भ्रन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान हो चुका, तो उसने भिन्न नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का मन

१. मिलिन्द, ४, २१

साध्यात्मिक आमोद से भर गया। उसने त्रि-रत्न की शरण प्राप्त की और स्थितर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्त उपासक के रूप में स्वीकार करें। "उपासकं मं भन्ते नागसेन धारेय अञ्जलग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति।" वौद-धर्म में दीकित होकर राजा मिलिन्द ने "मिलिन्द-विहार" नामक एक विहार का निर्माण करवाया और उसे स्थितर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिष्ठ-संब को भी उसने उदारताप्तंक दान दिया। "मिलिन्द पन्ह" के अनुसार राजा मिनान्दर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिष्ठ हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अहंत्व को भी प्राप्त किया जो स्थितरवाद बौद्ध-धर्म के अनुसार प्रविश्व जीवन का अन्तिम जक्य है।

मीक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्दर की मृत्यु एक शिवर में हुई और उसके कूलों (अस्मानशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में कमड़ा हुआ, जिसके परियाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और प्रत्येक के उपर विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि भगवान बुद के महापरिनिर्वाण के बाद विजक्ष ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्दर के सिकों में घम-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चत चिन्ह है कि वह एक अदाल वौद था। शिनकोट धमिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस प्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद-धम का प्रचार किया था। प्लूटाई का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे इदय से प्रेम करती थी। मिनान्दर ने जो किक भारत में स्थापित की वह उसकी सृत्यु के साथ ही खुड हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद शासक की स्मृति "मिलिन्द पन्ह" के पन्नों और धर्म-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिकों में सदा स्थायी रहेगी।

मिजिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा बौद परम्परा में इसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण एशिया में बौद-धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यूह्-ची जाति की कुषाया (क्यूई-श्वाँग) शासा में उत्पन्न हुआ था। यूह्-ची जाति मृखतः चीनी तुकिंस्तान (आधुनिक सिक्याँग) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाया सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापिक



१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

किया कदिस्सीज प्रथम (इज्जल-इस) था। यह नौद था। तचरिया के समीप जो खुदाई हुई है, उसमें उसके कुछ सिक्क मिले हैं, जिन पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है—"इज्जल-इसस कुसया-यतुगस घमंठिदस" आर्यात धमं में स्थित, इपाय सर्दार इज्जल-इस का।" धमं से सात्पर्य यहाँ नौद-धमं से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ बन्य सिक्क मिले हैं, उन पर "धमं-ठित" के स्थान पर लिखा हुआ है—"सब्ब-धमं-ठित" आर्यात "सत्य-धमं में स्थित" जिस से स्पष्टतः तात्पर्य सदमं या नौद-धमं से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्था श में भारत के शासन को प्राप्त किया।

किनक का शासन (७८-१०१ ईस्वी) बौद-धर्म तथा साहित्य के इतिहास
में एक युग-परिवर्तन की स्वना देता है। इसने महायान बौद-धर्म के उदय को
देखा। पार्व, अरवशेष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवित्त महान साहित्यिक
कार्य का श्रीगर्थाश इसी समय हुआ। पांचि के स्थान पर संस्कृत की प्रविद्या इसी युग
में हुई। कला के चेत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का आविश्वांव इसी समय हुआ और बुद्ध
और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने आगां। कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों
के परियाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद-धर्म का सफलताप्त्रक प्रचार मध्य-पृशिया
के परियाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद-धर्म का सफलताप्त्रक प्रचार मध्य-पृशिया
कौर प्रविश्वाया में किया गया। मध्य-पृशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले
कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप
से चलता रहा, जिसके परिवाम-स्वरूप सच्चे आर्थों में पृशिया की एक संश्विष्ट
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर आधारित थी, जिनके लिए
ही बौद-धर्म खड़ा हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर आधारित थी, जिनके लिए

कनिष्क ने जिस प्रकार बौद-धर्म प्रहुख किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक के समान ही दें। कहा जाता है यूह्-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद-के प्रति विक्कुल आदर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था और वह बौद-धर्म को धृणा की दृष्टि से देखता था। कारगर, यारकन्द और खोवान की विजय करते समय उसने जो रक्ष्मात किया उसके पश्चाचाप स्वरूप ही बौद-धर्म की शान्तिदायिनी शिक्षाओं की और उसका सुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में उस्सादपूर्वक श्चार किया।

१. ज्ञान खुळान च्यांग्स ट्रेवेश्स इन इधिडवा, टी॰ वाटस कृत (टी॰ डच्च्यू॰रावस डेविड्स तथा १स. डच्च्यू. दुशल, लन्दन, द्वारा सम्यादित, १६०४-४), जिल्द पहली, पृष्ठ २०८

सक्से महान सेवा जो इस इन्डो-सिथियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के लिए की वह उसके द्वारा एक बौद्ध संगीति को बुखवाना था, जो कुछ के मतानुसार काश्मीर के कुएडख-वनविद्वार नामक विद्वार में हुई और कुछ के मवानुसार जाजन्धर में। युधान-च्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई। बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्थ भी और इसका मुख्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद-धर्म के अनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों का संकलन और उन पर भाष्य लिखना था। कनिष्क ने यह सभा पार्य नामक एक वृद् और विद्वान भिन्न के आदेशानुसार बुलवाई । वसुमित्र इस सभा के सभापति चुने गए श्रीर बाचार्य अरवधोष, जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के लिए साकेत से हुजवाया गया, उप-सभापति वने । इस सभा में पाँच सी भिचुयों ने भाग विया और जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जी बौद-धर्म के तीन पिटकों पर जिले गए थे। युझान च्वांग का कहना है कि इस सभा ने सुत्रों की न्याच्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक जाल गाथाओं की रचना की । इसी प्रकार विनय की व्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखीं जो विनय-विभाषासास्त्र कहलाईं । अभिधर्म की व्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक जाल गायाएँ जिल्ली गईं, जो अभिधर्म-विभाषा-शास्त्र कहलाईं। ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो आज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए मार्च्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्य ताम्र-पत्रों पर उतारे गए और परधर के संदूकों में बन्द कर सुरचापूर्वक एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, ब्रशोक के उदाहरण का ब्रनुसरण करते हुए, काश्मीर के राज्य को बौद्ध संघ को दान कर दिया।

करहण की 'राजवरंगिणी' के अनुसार किनड्क ने अनेक विहार और चैत्य बनवाए। उसने किनड्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आयुनिक कारमीर के किनसपुर नामक स्थान से मिलाया गया है। किनड्क ने अपने नाम पर एक विशास स्त्य भी बनवाया। इस स्त्य के पश्चिम में उसने एक बड़ा बिहार बनवाया जो 'किनिड्क महाविहार' कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आयुनिक पेशावर) में बनवाए गए थे। किनड्क-स्त्य ४०० फुट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था। फाहियान, सुंग-युन और युवान स्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने इस स्त्य की बड़ी भशंसा की है। 'किनिड्क महाविहार' जिसका उन्लेख ऊपर किया गया है, साववीं शताब्दी में एक 'पुराने विहार' के रूप में विद्यमान था, जब कि युकान व्यांग ने उसे देखा। अल्बरूनी ने पुरुपावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैत्य' (कनिष्क चैत्य) का उत्तेख किया है। स्पष्टतः यह 'कनिष्क-महाविद्वार' ही था।

कुषाया-वंश के शासकों ने एक उदार धाध्यात्मिक संस्कृति का परिचव दिया है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस वंश के शासक जिल्ल-जिल्ल धर्मों के अनुयायी थे। प्रथम कुषाया सरदार कडिकसीज़ प्रधम, जैसा हम पहले कह चुके हैं, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडिकसीज़ हितीय शैव था। किन्क, जो कडिकसीज़ हितीय का उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था विक्क बौद्ध धर्म का उस्ताही प्रचारक भी, यह हम धर्मी देख ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने का उस्ताही प्रचारक भी, यह हम धर्मी देख ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क आगवत धर्म का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद या, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्कों से आत होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यमुनि बुद) के अजावा से आत होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमी बोदो (शाक्यमुनि बुद) के अजावा ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा प्रीक सूर्य-देवता ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशो (अतश) तथा प्रीक सूर्य-देवता है जियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः वृः शताब्दी है जियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में वही उदारता कनिष्क से प्रायः वृः शताब्दी साव आने वाले बौद्ध शासक हथं ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य की पूजा के सम्बन्ध में भी आदर-भाव प्रकट किया।

सम्राट हर्षवह न एक महान विजेता थे। क्रुतीस वर्ष तक लगातार युद करने के परचात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँध सके, जिसकी उस समग्र वही आवश्यकता थी। विद्या के वे वहे प्रेमी और संरचक थे। प्रसिद्ध संस्कृत किव वाथा मह उनकी राज-सभा की शीभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष थे। प्रसिद्ध संस्कृत किव वाथा मह उनकी राज-सभा की शीभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक लिखे हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रत्नावली और प्रियद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में मागानन्द, रत्नावली और प्रियद्शिका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में आपत्ति भी करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमृत्वाहन वोधिसत्व द्वारा एक नाग के लिए किए गए आत्म-बिलदान का वर्षन है।

हुएँ ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःल को देखा। उसकी माठा यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जला दिया। हुएँ के बड़े भाई राज्यवर्दन को गौड देश के राजा शशांक ने भार डाला। हुएँ की भगिनी राज्यश्री की अभाग्यपुर्वं कथा सर्व-विद्ति ही है। उसके पति गृहवर्मा की मालवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सीभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दु:खाभिमूत होकर चिता जला कर उस में बैठने वाली ही थी, उसी समय हुए ने वहाँ जाकर उसे बचाया। जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हुए के संवेदनशील मन पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा । यही कारण था कि अपने अप्रज राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के जिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहवर्मा की मृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के प्रभाव में हर्षवर्द्धन से कबीज का राज्य स्वीकार करने के जिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया । एक मिचु का जीवन वह व्यतीत करना चाहता था। परन्तु युग की आवश्यकताओं से पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका। युश्चान ध्वांग ने जिखा है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब समात्य-गया हुए से सिंहासन पर बैठने के जिए आग्रह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पढ़ गया। किंकर्त्तब्यविमूद होकर वह गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसस्य की मूर्ति के समीप गया। उसे सगा कि भगवान अवलो-कितेश्वर की यह इच्छा है कि वह बौद-चर्म की सेवार्थ राज्य के काम को संभावी भौर अपने को राजा कह कर न पुकारे । केवल निष्काम कर्म की भावना से हर्ष ने वेश का शासन संभाजा, परन्तु उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द छा प्रयोग नहीं किया । वह केवल 'राजपुत्र' या 'शीलादित्य' कहलाता था ।

हुई के पिता महाराज प्रभाकर बहुन सूर्य-पूजक थे। हुई के बड़े भाई और महिन अबालु बौद उपासक थे। स्वयं हुई अस्थन्त अद्भावान बौद उपासक था, परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आदर दिलाते हुए वह शिव और सूर्य की भी पूजा करता था। नालन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरचक था और उसने वहाँ एक विहार और एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। वह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हुई हिनयान बौद-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुवायी था, परन्तु बाद में युआन क्वांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की ओर उसका मुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी ईसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बढ़ी विशेषता यह है कि इस समय पौरायिक हिन्दू-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिशामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर कुछ अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और जाति-बाद के बन्धन कड़े कर दिए गए।



१. श्रान चुत्रान च्यांग्स ट्रेबेश्स इन इविडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१

र. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

इस कारण इस युग के बौदों और ब्राह्मणों में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरक्षण सब धर्म-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युगान ज्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीक निवासों में १००० बौद भिन्नुगों गौर १०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हुए के शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युद्धान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६३० से लेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हुई की पहली भेंट उससे राजमहल के समीप कजंगल नामक स्थान में हुई जब कि हुए उड़ीसा की विजय के बाद लीट रहा था। झत्यन्त पूज्य-बुद्धि शीर श्रातिथ्य के साथ हुई ने युद्धान च्वांग का स्वागत किया। वह उसे कचीज (कन्याकुट्ज) ले गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हुई के सभी अधीन राजाओं ने भाग विया, जिनमें कामरूप का नरेश भास्करवर्मा (जिसे इमार भी कहा गया है) भी सम्मिन्तित था। इनके अतिरिक्त वार हुज़ार बीद भिन्न भी इस सभा में सम्मिन्तित छुए थे, जिनमें एक हुज़ार केवल वार हुज़ार बीद भिन्न भी इस सभा में सम्मिन्तित छुए थे, जिनमें एक हुज़ार केवल वार हुज़ार बीद भिन्न भी इस सभा में साम्मिन्तित हुए थे, जिनमें एक हुज़ार केवल वार हुज़ार बीद भिन्न भी इस सभा में साम्मिन को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। इस सभा में भाग विया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। इस सभा में भाग विया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। इस सभा में भाग विया था। युद्धान च्वांग को इस सभा का अध्यन्न चुना गया। इस सभा में भाग विया था। इस सभा की आकार में राजा के बराबर थी, एक सी फुर जैनी अहिता की गई। ब्रि-रल्ल—बुद, धर्म, संच—की पूजा वहे समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २० दिन तक चनती रही। हुई को समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २० दिन तक चनती रही। हुई को समारोह के साथ की गई ससमय इन्ह जोगों ने किया, परन्तु वह विकल कर दिवा गया।

इस समा की कार्यवाही के बाद हुए अपने सम्माननीय अविधि को गंगा-बसुना के संगम प्रयाग पर के गया। यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवें-वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यह दुठी सभा थी। युआन ब्याग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्षान किया दे जो यहाँ इस समय हुए। हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदाशों के विद्वानों ने इस समा हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदाशों के विद्वानों ने इस समा हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदाशों के विद्वानों ने इस समा हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदाशों के विद्वानों ने इस समा समा जिया, जो ७४ दिन तक बजी। प्रथम दिन युद्ध अगवान की पूजा हुई। दूसरे और वीसरे दिन कमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। इप ने बपना सब कुढ़ विसर्जन कर दिया। युआन ध्वाग ने विद्या है कि जब हुए अपना सब कुढ़ दे जुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक बीर्या वस्त्र की भिषा प्राप्त की और उसे पहन कर उसने 'द्वां दिशाओं के दुदां' की पूजा की।

र. जान बुजान ब्यांग्स ट्रेबेस्स इन इविडवा, निस्द पहली, इड १४४



प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युषान जांग सम्राट हुई के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थलीय मार्ग से अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हुई ने सेना की एक उकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युषान ज्यांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरचापूर्व के सीमान्त तक सम्माननीय अतिथि को पहुँचा आए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद शासक के रूप में हुई के इस संचित्र विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं।

## पालि ग्रन्थकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल

यह एक भारचर्य की बात है कि भारतीय साहित्य में पालि के अनुजनीय महत्त्व और मूक्य का सम्यक् अवधारण भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह अनुभूति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बिल्क उनका प्रभाव सिंहल, बर्मा और स्थाम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वामाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिंख होगा।

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुचि बत्यम्न करनी चाहिए, यह है कि पालि साहित्य ऐसी आधारभूत उपादान-सामग्री का भगवार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्यकाराष्ट्रत परिच्छेदों के दुवारा लिखने में हमारे लिए अनमोल सिद्ध होगा। चूँ कि यह सम्पूर्ण साहित्य भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों और चक्कर लगाता है, इसलिए इस तथ्य ने इसे बौद्ध-धर्म के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मूल्यवान बना दिया है। न्यूमैन वे अपने मण्डिम्स-निकाय के अनुवाद की अस्तावना में लिखा है, "जो पालि जानता है, उसे बाहर के प्रकार की आवश्यकता नहीं है।" यह एक भक्त के हृदय का भानोद्गार-सा अले ही लगे, परन्तु न्यूमैन का कथन सत्य से दूर नहीं है।

पालि बेलकों और बौद्ध-धर्म के न्याल्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद के गइन उपदेशों को समझने में हमारी सहायता की है, चार तेजस्वी नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने चाते हैं—नागसेन, बुद्धत्त, बुद्धांष चौर धम्मपाल । "मिलिन्द पन्ह", जिसके संकलनकर्त्ता महास्थविर ज्ञागसेन माने जाते हैं, पालि त्रिपिटक के बाद सम्भवतः सबसे अधिक श्रामाणिक श्रन्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्द" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निरचयपूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इस प्रन्य का प्रण्यन मिनान्दर के समय में या उसके बाद, परन्तु बुद्धांच के समय से पूर्व हुम्रा, क्योंकि बुद्धांच ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्द" को धनेक बार प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है। इसका मर्थ यह है कि "मिलिन्द पन्द" की रचना १४० ई० पूर्व भीर ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि "मिलिंद पन्द" का ऐतिहासिक भाषार भी कुद्ध न कुछ है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रह ही जाता है कि किसने इस प्रम्थ का प्रण्यन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन और चेपक किए गए और यदि हाँ, तो कब ?

यह सुकाव दिया गया है कि "मिलिन्द पन्ह" एक एकारमताबद रचना नहीं है। इसके विभिन्न प्रध्याय विभिन्न रौलियों में लिखे गये हैं। ब्रतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ अध्याय वाद में जोड़े गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सब्त यह है कि इस प्रन्थ का एक चीनी अनुवाद सन् ३१० और ४२० ई० के बीच "नागसेन-सूत्र" के नाम से हुआ और वहाँ "मिलिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बाकी चार अध्याय "मिलिन्द पन्ह" में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बाव जिससे उपबु क मान्यता को समर्थन मिलता है यह है कि "मिलिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के अन्त में यह कहा गया है कि मिलिन्द के प्रश्न समाप्त हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकालीन परिचर्डनों और चेपकों के लिए प्री सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस अन्य का लेखक रहा हो, उसने "मिलिन्द पन्ह" को उसी रूप में लिखा, जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, क्योंकि यह असम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समम्मा हो।

"मिलिन्द पन्ह" जैसा हमें वह स्नाज मिलता है, सात सध्यावों में है। इनमें से प्रथम सध्याय स्रविकांश व्यक्तिगत स्नौर ऐतिहासिक है, जबकि शेष सव सध्याय सैद्धान्तिक हैं। यह एक सारचर्यजनक बात है कि नागसेन ने सपने सौर राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया है, परन्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में स्रविक सूचना नहीं दी है। सारम-विलोध की सीमा तक पहुँचने वाली विनन्नता हमारे प्राचीन लेखकों की एक साधारण प्रवृत्ति रही है। "मिलिन्द पन्ह" से इतनी सूचना तो निरचयतः निकाली जा सकती है कि

स्थिवर नागसेन का जन्म-स्थान कलंगल नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित या और उनके पिता सोशुत्तर नामक एक ब्राह्मण थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और श्रम्य विषयों के अच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थितर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तदनन्तर मिद्ध-संघ में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने बत्तनिय के स्थिवर अस्सगुप्त (अश्वगुष्त) की शिष्यता में अध्ययन किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धमं का विशेष अध्ययन किया। अन्त में वे सागल के संखेटय-परिवेश में गए, जहाँ राजा मिलन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकाजीन धर्म-गुरुओं से सन्तुष्ट नहीं था और उसके दर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : "तुब्ब है यह जम्बद्वीय ! प्रजाप मात्र है यह जम्बुद्दीय ! यहाँ ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ बाद कर सके ।" परन्तु स्थविश नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिख गया, जिसने न केवस अपना उच्चनर मेथा-शक्ति से बहिक अपने प्रभावशाली और दूसरे की मनवाने के लिए बाध्व करने वाले शब्द-संचय से उसे पूरी तरह पराभूत कर दिया । कहा गया है कि जैसे दी मिजिन्द और नागसेन एक-इसरे से मिले, राजा ने मिड से पूड़ा, "भन्ते ! आपका नाम क्या है ! आप किस नाम से पुकारे जाते हैं !" नागसेन ने उत्तर दिया, "महाराज ! मेरा नाम नागसेन है । मेरे गुरु-भाई मुक्ते इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं, जैसे नागलेन, गुरलेन बादि, परन्तु वे सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष (बात्मा) नहीं है।" बस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक वांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परियाम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को स्थ की उपमा देते हुए बतावा कि जिस मकार द्यड, अप, चनके इत्यादि तथ के अवयवों के आधार पर व्यवहार के लिए "रथ" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्त्रों के होने से एक सत्व (जीव) समन्त्रा जावा है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम को इं तो अनारमवाद का इतना अधिक सम्भीर और मन को लगने वाला प्रस्वापन सम्पूर्ण बीद साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार "मिलिन्द पन्ह" में हमें बौद तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद नीति-सास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत व्यास्त्रा मिलती है। बौद प्रन्य के रूप में इसके महस्त्र के अलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यक दिख्यों से भी एक सूरुपवान रचना है। प्रथम राजान्दी ईसवी के सब साहित्य का सनुत्तर साक्त का चादर करते थे। छागे बदता हुआ बीनी यात्री मध्य-देश में पहुँचा जिसे गुप्त साझाज्य का हृदय कहा जा सकता था। इस प्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने दिया है। उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों को समृद्धि का वर्णन किया है। राज्य-शासन छौर दक्ड-स्यवस्था का भी उसने वर्णन किया है। बोगों की सदाचार-प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, ''सारे देश में कोई जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज़ छौर लहसुन भी नहीं लाते''' इस देश में सुअर और मुगियाँ नहीं पाली जातों, पशुओं का क्य-विकय नहीं होता, यहाँ के बाजारों में माँस बेचने वालों की तृकानें नहीं हैं श्रीर न शराब ही निकाली जाती है।'' समाज में भिन्नुओं का सम्मान था छौर सब जगह लोग शयनासन, भोजन छौर वस से उनका छातिष्य करते थे।

इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकाश्य (किपथ), कन्नीज (कन्याकुटज-कुवही कन्याओं का प्रदेश) और साकेत या अयोध्या (शा-कि) की यात्रा की। आवस्ती, किपिलवस्तु, वैशाली और पाटिलपुत्र भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने वहीं प्रशंसा की है। उसने लिखा है, "मध्य मगडल के सब देशों में मगध में ही सबसे अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं। इसके आदमी बड़े धनवान और समृद्ध हैं और इस्य की उदारता तथा अपने पहौसियों के प्रति कर्त्तंच्य-पालन में एक-दूसरे से प्रति-स्पर्दा करते हैं।" मगध के निवासियों को भी मुत्तियों के जुलूस निकालते फाहियान ने देला था। उसने वहाँ के दातब्य श्रीषधालयों का भी बही प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है। नालंदा, राजगृह, गया, वारायासी और उसके समीप ऋषिपतन मृगदाब तथा कौजाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की और इन सब का विशद वर्णन उसने किया है। कौजाम्बी के घोचिरवन (घोषिताराम) में जिस समय वह था, उसने दिखा भारत के पारावत नामक विहार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

वारायासी से फाहियान पाटिलापुत्र कोट आया। किस प्रकार उसने बौद्ध-धर्म सम्बन्धी हस्तिलिलित पुस्तकें प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी रोचक है। साधारखतः बौद्ध शाख मौलिक परम्परा में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक चले या रहे थे, परन्तु आवस्ती के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक इस्तिलिखत प्रात्ति सिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के उस पाठ के अनुसार प्रति सिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के उस पाठ के अनुसार यो जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका यो जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिद्ध करते थे। फाहियान का यह कहना अर्थोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिद्ध करते थे। फाहियान ने तीन वर्ष संस्कृत (आ

पालि) लिखने श्रीर बोलने के सीखने में तथा विनय की प्रतिलिपि करने में बिताये। फिर वह चम्पा होता हुआ तमलुक (ताम्रलिप्ति) चला गया श्रीर वहाँ भी उसने दो वर्ष सूत्रों की श्रवुलिपि करने तथा मूर्तियों के चित्र लींचने में बिताये।

एक बड़ें न्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान तमलुक से सिंहल के लिए चल दिया जहाँ वह चौदह दिन में पहुँचा। सिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा और इस बीच वह चीन में अलात संस्कृत अन्यों का संग्रह और उनकी अनुलिए करता रहा। सिंहल में निवास करते समय फाहियान को अपने घर की बुरी तरह याद आने लगी। चीन से चले उसे कई वर्ष हो गए थे। उसके कुढ़ साथी पीछे रह गए थे या मर गए थे। वह अकेलापन अनुभव कर रहा था। एक दिन जब एक म्यापारी को उसने अनुराधपुर के अभयगिरि विहार में भगवान बुद्ध की मृति के सामने रवेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अपित करते देखा तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी आँखों में आँस् आ गए। फाहियान ने सिंहल के विहारों, इन्तधातु-महोत्सव, मिहिन्तले और सामान्यतः सिंहली बौद्ध-धम का एक आकर्षक चित्र हमें दिया है।

सिंदल से पुनः एक बढ़े ज्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान अपने देश जीन की आर चल पड़ा। रास्ते में दो दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा त्फान आया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आई कि फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों और मूर्तियों को समुद्र में ना फेंक हैं। परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जहाज में एक छेद का पता लगा जिसे एक टाप् के पास बन्द कर दिया गया। इसके बाद एक और भयंकर त्फान आया, परन्तु १० दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज मुरचित रूप से अवा पहुँच गया। यहाँ फाहियान उतर गया और पाँच महीने तक इस दीय में उहरा। इस समय जावा में बाह्मण-धम समुद्र अवस्था में था और बौद-धम की अवस्था सन्त्रोधजनक नहीं थी। एक दूसरे ज्यापारिक जहाज में बैठकर और उतनी ही अवंकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा जहाँ एक जाइ। और एक गर्मी वितान के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा और जिन सुत्रों और विनय को वह भारत से बे गया था, उन्हें धर्म-गुरुओं को उसने अपित कर दिया।

फाइियान ने चीन के चंगन प्रान्त से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में इ: वर्ष विताए । इ: वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा । उसके बाद तीन वर्ष में वह चिंग-चाउ पहुँचा । करीब तीस देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में गुजरा !

Lentre for the Arts

उसने अपने न्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी सोचा। गहन कान्तारों और पर्वत-श्रेियायों को उसने पार किया और भवंकर समुद्री यात्राएँ कीं, केवल इस उद्देश्य के लिए कि वह अपने देश के लोगों को बौद-धर्म का संदेश सुना सके। त्रिरत्न के अनुभाव से उसकी रचा हुई और संकट के चयां में वह बचा लिया गया। जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरसा उसने वाँस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा कि सौभ्य पाठक भी इस सूचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके।

#### युआन-च्वांग

युष्टान-च्वांग का जन्म सन् ६०२ ई॰ में लो-यंग में हुआ। जब वह बाठ वर्ष का ही था, उसने कन्फ्युशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता को श्रारचर्यान्वित कर दिया । उससे यह आशा की जाने लगी कि वह अपने अनेक पूर्वजों की भाँति परम्परावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा । परन्तु जब उसके बड़े भाई ने बौद्ध भिद्ध की दीचा ले ली तो उससे प्रभावित होकर युधान-ध्वांग ने भी तेरह वर्ष की अवस्था में ही खी-यंग के बीख बिहार में जाकर शील बहुता कर बिया । उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन शुरू किया और शीघ्र उसकी जटिवासाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया । सन् ६१७ में चीन में राजनैतिक अन्यवस्था फैल गई. जिसके परिखामस्वरूप युव्रान-च्वांग को स्पु-सुव्रान के पर्वतों में शरण खेनी पड़ी। इस बीच उसका बौद्ध-धर्म का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई। सन् ६६२ ई० में चंग-धन (आधुनिक सि-श्रम-फ़) बसके कार्य का बेन्द्र वन गया। यह नगर नए राजवंश की राजधानी था श्रीर उस समय चीन में बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। यहाँ रहते हुए युआन-ज्वांग के मन में बौद-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों और सिद्धान्तों को देखकर शंकाएँ आने लगीं। उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहाँ के जानी परुषों से मिलेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने इस उद्देश्य से चीन से प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमति माँगी, परन्तु वह नहीं मिली। संकल्प के पक्के इस इन्द्रीत वर्षीय मिच्च ने इसकी पर्वाह न करते हुए और आगे आने वाले अयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी। रात में वह यात्रा करता और दिन में दिपा रहता। सीमान्त के एक किले के पास उस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परन्तु वह बाल-बाल वच गया। विना किसी की सहायता के और प्रत्येक संकट की उपेशा करते हुए युमान-च्यांग ने अकेले रेगिस्तान को पार किया और वह ह-मि पहुँचा जहाँ तुकान (जो उस समय

कस्रोचंग कहलाता था ) के राजा की खोर से, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था, उसे एक निमन्त्रण मिला।

तुर्फान गोबी के रेगिस्तात के मध्य में स्थित है। आज वह निष्पास है, परन्तु उन दिनों वहाँ जीवन का स्टन्द्रन था । जनता बौद्ध थी श्रौर समृद्ध श्रार्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन विवाती थी । वोखारीयन भाषा की एक उपभाषा बोली जाती थी। वहाँ का शासक चु-वेन-तह (६२०-६४० ई०) चीनी वंश का था। वह तुकी ख़ान के अधीन था और चीनी सम्राट से भी उसके सम्बन्ध थे। उसका निमन्त्रण वस्तुतः आदेश ही था और चीनी यात्री को करीब-करीव बलपूर्वक ही तुर्फान से जाया गया । चु-वेन-तइ श्रद्धालु बौद्ध होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव का आदमी था। हालां कि युद्धान-च्वांग का उसने अत्यन्त आद्रपूर्वक आविध्य किया, परन्तु बसकी योजना यह थी कि वह युखान-च्वांग को खपने दरवार में ही धर्म-गुरुखों का प्रधान बना कर रख ले । उसने युद्धान-च्वांग से कहा, "मैं श्रापको यहाँ रखने का आग्रह करता हूँ ताकि में आपकी वन्दना कर सकूँ। पामीर के पर्वत को अपनी जगह से हटाना श्रासान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है।" युमान-च्वांग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, "सद्दर्म के उद्देश्य के लिए मैं भाषा हूँ। राजा केवल मेरी हिंडुयों को ही रख सकेगा । मेरी आत्मा या इच्छा-शक्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है।" इस संकल्प के साथ युजान-च्वांग ने राजा के द्वारा भेजे गये भोजन को छुत्रा तक नहीं । तब राजा को चिन्ता हुई और उसने युत्रान-व्वांग की बात मान ली । युग्रान-च्वांग ने एक मास श्रीर वहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया और इस बीच उन्होंने राजा के दरवार में धर्मोपदेश दिए । एक मास की समाप्ति पर राजा ने न केवल चीनी यात्री की सम्मानपूर्वक विदा किया, बल्कि उसके मार्ग पर पड़ने वाले सब राज्यों के राजाओं के लिए परिचय-पत्र भी दिये। एक परिचय-पत्र तुर्की ख़ान को भी दिया जिसका बादेश भारत के दरवाजों तक चलता था। इस प्रकार युधान-च्वांग का पद धन एक साधारण तीर्थ-यात्री के रूप में न रह गया, बल्कि उसे एक राजकीय महत्त्व मिला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहाँ कहीं गवा, उसे शानदार ढंग से सब आवश्यक वस्तुएँ मिलती गईं।

तुर्फान से चलकर युजान-च्वांग कड़ा-शहर पहुँचा, जो एक तोखारी-आषी नगर था। यहाँ उस समय दस संघाराम थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भिष्ठ निवास करते थे। एक रात यहाँ उहर कर युजान-च्वांग कूचा (सं॰ कुचो) पहुँचा जो उस समय मध्य-एशिया का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नगर था। इसकी भौतिक ससुद्धि और उच्च सम्यता से युजान-च्वांग बहुत प्रभावित हुआ। बीसवीं शताब्दी में को पुरातत्व-सम्बन्धी खोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दश्य सामने आए हैं जिनमें युमान-च्वांग ने भाग लिया होगा। कूचा गोबी के रेगिस्तान में एक नम्मिलस्तान जैसा था और इसके शासकों को योदा होना अनिवार्य था, क्योंकि यह नगर चारों ओर से तुर्क-मंगोलों से घरा हुआ था। कूचा की गद्दी पर इस समय एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम सुवर्गदेव था, जो सुवर्गपुष्प का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके राज्य में २००० भिच्च थे जिन्हें वह सब प्रकार का संरक्ष्य देता था। चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी उसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे। हीनयान मल के भिचुओं से यहाँ युमान-च्वांग के शास्त्रार्थ हुए। इस समय कूचा में मांच गुप्त नामक एक वृद्ध सन्त रहते थे जिनके साथ युमान-च्वांग के अच्छे सम्बन्ध हो गये। बुरे मौसमं के कारण चीनी यात्री को कूचा में दो या तीन मास उहरना पड़ा। जब उसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, उँट और घोड़े, एक प्रा काफिला ही दिया और राजा के साथ भिच्च तथा अन्य धार्मिक नागरिक-गण युमान-च्वांग को विदाई देने के लिए नगर की वाहरी सीमा तक आये।

कूचा छोड़ने के दो दिन वाद युद्धान-ध्वांग पर डाइकों ने आक्रमण किया और फिर वह टीन-शन के दलाव पर स्थित दिम-नदी पर आया, जिसका उसने चित्रमय वर्णन किया है। आगे चलते हुए चीनी यात्री इस्सिककुल (गर्म कील) के पास आया, जहाँ उस समय परिचमी तुकों का ख़ान तम्बू डाले पहा था। यह सन् ६३० ई० की बात है। ख़ान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं था और बौद धर्म की ओर उसका कुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूर्व उसके पूर्वजों को गन्धार के एक जिनगुष्त नामक बौद भिद्ध से शिद्धा मिल चुकी थी। ख़ान ने युद्धान-ध्वांग का सरकारपूर्वक आतिथ्य किया और 'शुद्ध मोजन' खिलाया, अर्थात चावल की रोटियाँ, मलाई, दूध, चीनी, शहद और किशमिशें। मोजन के बाद युद्धान-ध्वांग ने उसे धर्म का उपदेश किया, जिसके बाद ख़ान ने प्रसद्धतापूर्वक कहा कि धर्म के उपदेश किया, जिसके वाद ख़ान ने प्रसद्धतापूर्वक कहा कि धर्म के उपदेश को वह अद्धाप्तक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युद्धान-ध्वांग को धपने उपदेश को वह अद्धाप्तक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युद्धान-ध्वांग को धपने वपदेश को चह अद्धाप्तक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युद्धान-ध्वांग को धपने वपदेश के चह भारत करता चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुआ तो उसने उसे उसकी भारत तक पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुआ तो उसने उसे उसकी भारत तक वाला में अपना राजकीय संरच्या दिया, जिसके कारण युद्धान-ध्वांग पामीर और की यात्रा में अपना राजकीय संरच्या दिया, जिसके कारण युद्धान-ध्वांग पामीर और वैनिस्ट्रण के दर्श को धासानी से पार कर सका।

युआन-च्वांग का आगे का पड़ाव समरकन्द (प्राचीन मरकन्द) में पड़ा, जो न्यापारिक दृष्टि से अस्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, क्योंकि वहाँ भारत और चीन के काफिलों के मार्ग मिलते थे। यहाँ के लोग जोरोष्ट्रियन धर्म और बुद्ध-धर्म के बीच विवस्तित होते रहते थे। युधान-च्यांग की इस नगर की यात्रा से तुर्क-ईरानी राज्य में बौद्ध-धर्म को प्रकर्ष मिला। उसने यहाँ एक सभा की जिसमें अनेक भिचुओं को दीचित किया गया और पूजा के लिए अनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार किया गया।

समस्कन्द से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री किटन पर्वत-मार्गों को पार करने के बाद परिचमी तुर्क-साम्राज्य की दृष्टियी सीमा पर पहुँचा। आनसस नदी को पार कर युआन-व्वांग ने बैन्द्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तर्दु शद के शासन में थी, जो तुर्कों के एक बहे ख़ान का पुत्र था। तर्दु शद का विवाद तुर्फान के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था। वैनिद्र्या में बौद्ध-धर्म का प्रचार सम्भवतः अशोक के धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था। वैनिद्रया की राजधानी बलाल थी। बलाल और वैन्द्रिया में उस समय अनेक विद्वार थे जहाँ हीनवानी भिन्न निवास करते थे। यहाँ के प्रज्ञाकर नामक एक विद्वान भिन्न का बल्लेख युआन-च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने लाभ उठाया था। आगे चलकर युआन-च्वांग ने हिन्दुकुश को पार किया और वह बामियान पहुँचा, जिसके दश्य का उसने सही वर्णन किया है। इस समय बामियान में दस बौद्ध विद्वार थे जिनमें कई हजार भिन्न रहते थे। युआन-च्वांग ने दो विशाल कुद्ध-मूर्तियों का भी उन्होंल किया है, जिनकी ऊँचाई, कमशः १७० और ११४ फुट थी।

बामियान से चल कर २००० फुट ऊँचे शिवर दरें को पार कर युत्रान-च्वांग किपश (कावुल के उत्तर में आणुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिवर दरें को पार करते हुए युश्रान-च्वांग को डाकुओं का सामना करना पड़ा। किपश में उस समय एक बौद्ध राजा राज्य करता था जो महायान में अद्धावान था। यहाँ युश्रान-च्वांग ने विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों की समा की, जो पाँच दिन तक चलती रही। सन् ६३० में युश्रान-च्वांग लम्पक होते हुए जलालाबाद (प्राचीन नगरहार) पहुँचा। यहाँ उसने प्रथम बार भारतीय स्मि पर पर रखा और उसे जलवायु और निवासियों के स्वभाव में एक विशेष अन्तर दिखाई पढ़ने लगा। गन्धार में गत छः शताब्दियों से प्रवल ग्रीक-रोमन प्रभाव में बौद्ध कला विकसित हो रही थी और वह बौद्ध-धर्म का द्वितीय पवित्र स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय हूणों के आक्रमणों के कारण नष्ट-अष्ट अवस्था में था। करीव दस लाख बौद्ध विहार मगन अवस्था में पढ़े थे और वहाँ कोई नहीं रहता था। स्तुप भी द्वी-फूटी अवस्था में पढ़े थे। उद्यान था दिखुलान देखने भी युत्रान-च्वांग गया, जिसे हुणों ने गन्धार से भी अधिक नष्ट-अष्ट कर दिया था। किसी समय यहाँ १४०० विहार और १८००० भिन्न थे। जनता अब भी भायः बीद थी और हीनवान और महायान दोनों ही प्रचलित थे, परन्तु महा-वान का रूप तान्त्रिक होता जा रहा था। उड्डियान श्रीर गन्धार से प्रस्थान करने के नाइ युद्धाव-च्वांग ने उद्भग्रह या उद्कलग्रह के समीप सिन्धु नदी को पार किया और तचशिला में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने हुगों के द्वारा विनष्ट अनेक बौद विहार देखे । यहाँ से कह समय के जिए युवान-च्यांग कारमीर गया, जहाँ उस समय बौद-धर्म का प्रचार था । यहाँ इस समय एक सौ बौद विहार और ४००० भिष्ठ थे और लोगों को अशोक और कनिष्क की स्मृतियाँ प्रिय थीं। काश्मीर के राजा ने अपनी राजधानी प्रवरपुर (श्रीनगर) में युत्रान-च्वांग का सम्मानपूर्वक स्वागत किया । यहाँ युत्रान-च्वांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिन्न के दर्शन किये जिनसे उन्होंने विज्ञानवाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें सीखीं। युधान-ध्वांग ने मई सन् ६३१ से लेकर अप्रैल सन् ६३३ ई० तक अर्थात् पूरे दो वर्ष काश्मीर में विवाये और इस बीच उन्होंने वहाँ बीद दर्शन का अध्ययन किया और अपने साथ चीन से जाने के लिए अनेक सूत्रों और शास्त्रों की प्रति-बिपियाँ भी करवाई ।

कारमीर से चल कर युद्धान-ध्यांग पहले साकल (स्यालकोट) में रुका जो पूर्व काल में प्रीक राजा मिनान्द्र श्रीर हुण अत्याचारी शासक महिरकुल (या मिहिरकुल) की राजधानी रहा था श्रीर जहाँ युद्धान-ध्वांग से दो शताब्दी पूर्व तेजस्वी दार्शनिक वसुवन्धु ने भी निवास किया था। स्यालकोट से चीनी यात्री ग्यास नदी के वायें किनारे पर स्थित चीनभुक्ति नामक स्थान पर श्राया जहाँ उसे माध्यमिक मत में निध्यात एक वृद्ध बाह्मण मिला जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने एक महीना एक गाँव में गुजारा। चीनभुक्ति में युज्ञान-ध्वांग एक वर्ष तक ठहरा श्रीर सन् ६३४ की वर्षा में यह जालन्धर पहुँचा। यहाँ से चीनी यात्री मधुरा श्राया जो उस समय चौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी। मधुरा से यमुना की श्रोर उपर जाते हुए वह कुरुचेत्र के समीप स्थाणेश्वर भी गया। उसके बाद चीनी यात्री कियथ (प्राचीन संकाश्य) गया, जहाँ से वह कन्याकुष्ट (कडाँज) गया, परन्तु इस समय वसकी राजा हर्ष से भेंट नहीं हुई क्योंकि राजा पूर्व में गया हुश्रा था। बाद में हर्ष युश्रान-ध्वांग का परम मित्र श्रीर संरचक हो गया। युद्धान-ध्वांग ने हर्ष के स्थित्व श्रीर शासन की प्रशंसा की है। श्रयोध्या को देखने के बाद जब चीनी यात्री गंगा के किनारे-किनरे प्रयाग जा रहा था तो रास्ते में उसे ठगों ने पकद लिया गंगा के किनारे-किनरे प्रयाग जा रहा था तो रास्ते में उसे ठगों ने पकद लिया

श्रीर दुर्गा को उसे विता देने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी प्रकार युश्चान-व्यांग की जान वची। प्रयाग में उस समय वौद्ध-धर्म की अवस्था अधिक अव्ही नहीं थी। प्रयाग से चीनी यात्री ने कौशाम्बी 'जाकर वहाँ भगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्हों को देखा।

भयाग में युक्रान-च्वांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का संकल्प किया। इसलिए वह वहाँ से उत्तर की ओर चल पड़ा. और आवस्ती (सद्देत-मद्देत) होता हुआ कपिलवस्तु श्रौर लुम्बिनी-वन पहुँचा। इसके बाद रामश्राम और कुशीनगर (किसवा) भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री वाराणसी श्राया, जहाँ से वह उत्तर में वैशाली (बसाद) गया । वैशाली से पाटिन-पुत्र और वहाँ से बोध-गया चीनी यात्री दर्शनार्थ गया । नालन्दा सहाविहार के भी युत्रान-च्वांग ने दर्शन किए । इस समय वहाँ दस हज़ार भिन्न थे जो सब महाबान के अनुयायी थे। युष्रान-च्वांग १४ महीने उद्दरा । योगाचार-सिद्धान्तों श्रीर संस्कृत का उसने यहाँ विस्तृत अध्ययन किया। यहीं से राजगृह के दर्शनार्थ भी चीनी यात्री गया। नालन्दा से प्रस्थान कर युष्णान-च्वांग ने सन् ६३८ का वर्ष बंगाल और चम्पा में बिताया, जिसके बाद वह ताम्रलिप्ति पहुँचा, जहाँ से उसने दीनयान बौद-धर्म के अध्ययनार्थ श्रीलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया, परन्तु भिचुओं के परामर्श के अनुसार उसने समुद्री यात्रा नहीं की और उद्दीसा, महाकोशल, आन्ध्र और तेलगु प्रदेश में होते हुए काञ्चीपुरम् पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि सिंहल में राजनैतिक श्रशान्ति चल रही है। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोड़ दिया श्रौर उत्तर की श्रोर चलते हुए उसने भरकच्छ (भवाँच) श्रीर वलभी की बाह्रा की। सिन्ध और मुल्तान की बात्रा के बाद युधान-च्वांग फिर नालन्दा में उद्दरने के बिए बौट भाया। कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके दर्बार में भी गया, जिसके बाद हर्ष से उसकी मेंट हुई । हर्ष के द्वारा बुजाई गई दो समाक्षों में, जो कज्ञौज और प्रवाग में हुईं, युत्रान-व्यांग ने भाग विया। इन सभाशों का विस्तृत विवरण युश्रान-च्वांग ने दिया है। कन्नीज से प्रस्थान कर जालन्धर और तचिशिला में होते हुए युआन-च्वांग अपने पूर्व मार्ग से ही नगरहार पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के पश्चात् उसने सन् ६४४ में हिन्दुकरा को पार किया और काशगर, यारकन्द और स्रोतान की यात्रा करते तथा कुछ समय के लिए तुन-हुआंग विदार में विश्राम करते हुए सन् ६४१ ई॰ में चंगन पहुँचा जहाँ राजधानी के राज-पदाधिकारियों श्रीर भिष्ठश्रों ने उसका उत्सादपूर्वक स्वागत किया। सम्राट ने उसे बिना अनुमति जाने के अपराध के लिए न केवल समा कर दिया, बिक्क उसका इस बात के लिए श्रमिनन्दन भी किया कि सबके कत्याण के लिए उसने अपने जीवन को इतने संकर में डाला। सम्राट ने मन्त्री बनने के लिए युश्चान-च्यांग के सामने प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। शेष जीवन युश्चान-च्यांग ने एक बौद्ध भिन्न की ही तरह एक विद्वार में बिताया जिसे सम्राट ने विशेषतः उनके लिए बनवाया था। यहाँ भारत से से जाए गए ६०० प्रन्यों के चीनी अनुवाद का काम उन्होंने स्वयं और अन्य अनुवादकों की सहायता से करना शुरू किया। अनुवादकार्य और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिन्न ने, इस बात की अभिन्ना के साथ कि उसने एक अच्छा और सोहश्य जीवन विताया है, सन् ६६४ ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश किया।

#### इ-त्सिंग

जब युश्चान-च्वांग भारत की यात्रा के बाद चीन पहुँचा, उस समय इ-ित्संग दस वर्ष का बालक था, परन्तु उसने बौद्ध भिन्नु के जीवन की तैयारी कर ली थी। चौद्ह वर्ष की अवस्था में उसने भिन्नु-संघ में अवेश किया। यद्यपि उसने सन् ६४२ ई० में ही भारत की यात्रा करने का संकल्प कर खिया था, परन्तु सन् ६७१ ई० अर्थात् अपनी ३७ वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी इच्छा को कार्यह्म में पिरणत कर सका। इ-ित्संग २४ वर्ष तक अर्थात् सन् ६७३ से लेकर सन् ६६४ ई० तक अपने देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ३० से अधिक देशों की यात्रा की। देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ३० से अधिक देशों की यात्रा की। सन् ६६४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन सन् ६६४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन सन् ६३४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन सन् ६३४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन सन् ६३४ ई० में वह चीन खीटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन सन् ६३४ ई० में वह चीन खीटा। अपने साथ ४०० अन्धों को वह भारत से चीन

इ-िसंग ने अपनी भारत-यात्रा दोनों और से समुद्री मार्ग द्वारा की। उसके यात्रा-विवरणों में यद्यपि युआन-च्वांग के समान वैज्ञानिक रुचि और विविधवा नहीं हैं, परन्तु मानवीय तस्व की अधिकता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, भीविजय (आधुनिक पलेमबंग) और मलाया की मी यात्रा की। सन् ६७३ ई० में वह वाम्नलिप्त में उतरा और तदुपरान्त मगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया वह वाम्नलिप्त में उतरा और तदुपरान्त मगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया जहाँ उसने बोध-वृत्त की पूजा की। दस वर्ष उसने सद्म का अध्ययन करते हुए और प्रन्थों का संग्रह करते हुए नालन्दा में विताये। वाम्नलिप्त के मार्ग से ही उसने और प्रन्थों का संग्रह करते हुए नालन्दा में विताये। वाम्नलिप्त के मार्ग से ही उसने सन् ६८४ ई० में भारत से प्रस्थान किया। श्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार वर्ष संस्कृत के अध्ययन में विताये जिसके बाद एक बार वह चीज जाकर किर श्रीविजय संस्कृत के अध्ययन में विताये जिसके बाद एक बार वह चीज जाकर किर श्रीविजय लोट आया और अन्त में सन् ६१४ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्राट और नागरिकों लौट आया और उसका उसी प्रकार सम्मान किया गया जैसा युआन-च्वांग का किया गया वा ।

इ-स्सिंग ने जिला है कि कोरिया के अनेक भिचुओं ने भी मध्य-पृशिया के मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के कारण वे भारत में ही मर गये और कभी अपने देश वापस नहीं पहुँचे। इ-स्सिंग ने चीन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में अपनी संस्कृत की शिचा पूरी कर लेनी चाहिये। वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन और हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अस्विधिक था और विचारों, पुस्तकों और कला-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान भारत, सिंहल, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्टन प्रदेश के वीच चलता रहता था।

इस प्रकार एशिया के इतिहास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग-वशीय इन चीनो तीर्थ-यात्रियों ने अपनी यात्राओं श्रीर धार्मिक प्रन्थों के श्रनुवादों से सुदूर पूर्व को भारत के साथ एक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया।



## बौद्ध कला का संचिप्त पर्यवेचण

मगवान बुद्ध के अनुयायी अधिकतर व्यापारी वर्ग के थे, इसिलए उन्होंने विशास स्तूप और चैत्य बनवाये, जैसे कि सांची और भरहुत मध्य-भारत में, अमरावती और नागार्जुनकोण्डा दिख्या-भारत में और कार्लों और भज पश्चिमी भारत में । भी अधीर भिन्नुणी संघ की रचना भगवान बुद्ध की करुणा का परिणाम थी। ये भिन्नु और भिन्नुणीयाँ अक्सर देश में चारिकाएं करते रहते थे। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, गृहस्थ उपासकों ने, जिनमें अशोक अप्रणी था, उनके लिए चैत्य, स्तूप और विहारों का बनवाना शुरू किया। अनेक गुफा-मन्दिर शान्त और पुरम्य प्राकृतिक वातावरण में बनवाये गये जैसे कि बम्बई राज्य के अन्तर्गत कार्ले, कान्हेरी और भज में तथा दिख्या में अजन्ता में। चित्रकला और मूर्तिकला का भी उपयोग भगवान तथागत के गौरव और उनके जीवन की महत्ता को दिखाने के लिए किया गया और इसी उद्देश्य से जातक और अन्य कहानियाँ भी कला-कृतियाँ के रूप में अकित की गई।

नृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर नृतीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बीद कला और संस्कृति का विस्मयकारी विकास हुआ। अनेक स्तूप और नैत्य इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद के पूर्व-जन्म की कथाओं को भी अंकित किया गया। बौद कला को धर्म से प्रेरणा मिली। बौद विहारों को मूर्ति-कला सम्बन्धी समृद्धि वह दिखलाती है कि धर्म का अर्थ कर्मकायड या सिद्धान्त ही नहीं है, बिल्क वह एक अन्तिहित आध्यात्मिक गुण है जो किसी न किसी प्रकार अपनी कलात्मक अभिन्यक्ति प्राप्त करता है। भारत के उत्तर-पश्चिम में यूनान और रोम के प्रभाव के कारण एक मिश्रित कला का विकास हुआ और एक पूर्ण बौद लाइणिक निदर्शन की गन्धार नाम से विवृति की गई।

बौद्ध कला में स्तूप

बौद्धों के लिए पूजा की सर्वोच्न वस्तुएँ ब्रि-रत्न ग्रर्थात् बुद्ध, धर्म ग्रीर संघ है। इनके श्रलावा बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध ग्रीर श्रर्हतों के धातुश्रों पर बनाये गर्य स्मारक भी हैं। इन धातुओं को इस तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (१) शारीरिक, (२) उद्देशिक, श्रीर (३) यारिभोगिक।

परम्परा के अनुसार भगवान बुद्ध के प्राचीनतम शरीरिक धातु वे बाल थे को उपासक तपस्सु और मिल्लक को दिये गये थे और जिन पर उन्होंने अपने देश उड़ीसा में एक चैत्य बनवाया था।

मुख्य 'शारीरिक' घातु वे माने जाते हैं जो मृत्यु के बाद जलाने से बचते हैं। जब भगवान बुद का महापरिनिर्वाण महलों के देश में हो गया तो राजगृह के मजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ्रवि, किपलवस्तु के शाक्य, भरलक्ष्य के बुलि, पावा के महल, कुशीनगर के महल, राम-प्राम के कोलिय और वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण, इन सब लोगों ने भगवान के धातुओं की भाठ भागों में बाँट लिया और उन पर कमशः राजगृह, वैशाली, किपलवस्तु, अरलक्ष्य, पावा, कुशीनगर, रामग्राम और वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये। इनके खलावा पिष्पिलवन के मीयों तथा द्वीण नामक एक ब्राह्मण ने भी भगवान की धातुओं के कुछ 'शों पर स्तूप बनवाए। इनके खलावा भगवान के तीन दन्त-धातुओं का भी सरक्षेत्र है, जिसमें से एक की पूजा स्वर्ग में होती है, एक की गन्धार देश में और एक किलाग देश में नागों द्वारा पूजा जाता है। भगवान के एक दन्त-धातु के किलाग की राजधानी दन्तपुर में ले जाये जाने की भी कथा है।

भगवान बुद और श्रम्य श्रहेतों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, पात्र, बृच श्रादि की भी पूजा की जाती है। यह निश्चयपूर्वंक बहीं कहा जा सकता कि इन स्मारकों की पूजा कब श्रारम्भ हुई, परन्तु इतना श्रसन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पूर्व इस प्रकार की पूजा उत्तर और दिख्य दोनों में पूर्व रूप से प्रतिष्ठित हो खुकी थी। फाहियान ने पेशावर में बुद्ध के भिचा-पात्र को देखा था। भगवान बुद्ध के काषाय वस्त्र और संवाटी जैसे श्रम्य स्मारकों का वर्णन चीनी यात्रियों ने किया है। पालि प्रमथ 'दीपवंस' में न केवल भगवान बुद्ध बिक्त उनके पूर्ववर्ती बुद्धों की भी प्रयुक्त वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री युश्चान-च्वांग ने भगवान बुद्ध के द्वारा बोड़ी गई खाया का भी उल्लेख किया है, जिसके दर्शन उसने कौशाम्बी, गया श्रीर नगर में किये थे। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा बोड़े गये पद-चिन्ह भी पूने जाते हैं।

'चैत्य' शब्द की ब्युत्पत्ति 'बिता' से हैं। चिता की सवशिष्ट किसी भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जान, वह चैत्य कहजाता है। इस प्रकार के स्मारक बुद्-पूर्व काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिमाधिक अर्थों में चैत्य से अर्थ एक टीजे से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हिट्ट्याँ, राख, दाँत या बाज जैसी कोई वस्तु रक्खी गई हो। इस प्रकार यह एक पूजा का स्थान भी होता है। स्तूप का अर्थ भी एक टीजा होता है, या साधारणतः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहलाती है।

स्तूप को कभी-कभी दगोबा भी समक्ष जिया जाता है, परन्तु बस्तुतः दगोबा स्तूप का वह एक भाग होता है जहाँ स्मारक रक्खे जाते हैं। सभी स्तूपों के जिए यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएँ रक्खी ही जाएँ। केवल किसी पूज्य स्थान पर ही स्मारक-स्वरूप स्तूप बना दिये जाते थे। भगवान बुद्ध ने जहाँ वाराणसी के समीप धर्मचक-प्रवर्तन किया था और जहाँ ४०० प्रस्थेक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ दो स्तूपों की स्थापना की गई थी।

प्राचीनतम स्तूपों के नमूने स चो घार भरहुत हैं। इनके आधार वृत्तात्मक या वर्गाकार हैं घार इनके चारों घोर कहीं पाषाया-वेष्टनियाँ हैं घार कहीं नहीं भी हैं। ईट का बना प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का है जो नेपाल की सीमा पर है। सम्भवतः इसका निर्माण ४४० ई० पूर्व किया गया। इस स्तूप से यह प्रकट होता है कि बहानों की स्थापत्य-कला से पूर्व ईंटों का प्रयोग किया जाता था।

सांची का स्तूप बीद कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता है कि नृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व अशोक ने इसका निर्माण करवाया। एक शताब्दी बाद इसमें कुळ परिवर्द ने किए गए। इसकी पाषाण-वेष्टनियाँ इसी प्रकार के परिवर्द नें में हैं। सांची का स्तूप सुमेर पर्वत को अभिन्यक करता है और उसके प्रत्येक भाग का अभिन्यंजनात्मक अर्थ है। पहले सांची के स्तूप में केवल एक ही छूत्र था, परन्तु बाद में उनकी संख्या में बृद्धि कर दी गई जिससे उसका आकार एक प्रासाद के समान हो गया और गुम्बज की लम्बाई वह गई। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल समान हो गया और गुम्बज की लम्बाई वह गई। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल के स्वयम्भूनाथ-मन्दिर और अनुराधपुर के थूपाराम दगोवा (२४६ ई० पूर्व) में देखने को मिलती है। जावा के बोरोजुदूर और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के स्तूप से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्तूप-निर्माण-कला विकास करते हुए उस अवस्था में पहुँची जब स्तूप सीहियों के समान अनेक भागों से युक्त प्रासाद के आकार में बनाये जाने लगे। सिंहल के पोजोक्तवा नामक स्थान में स्थित महल-प्रासाद इसका एक उदाहरण है।

मूर्तिकला और कांस्य मूर्तिया परथर और कौंसे की बनी मूर्तियाँ भारत में केवल कला की वस्तुएँ ही नहीं, बक्कि धार्मिक पूजा की झालम्बन भी मानी जाती रही हैं। झाज उनका महस्त्र पुरातस्व और प्रतिमा-विद्या की दृष्टि से भी हो गया है, परन्तु किर भी उनका प्रभाव अधिकतर उनकी सौन्दर्य शक्ति के कारण ही है। तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय मूर्ति-कला ने अनेक महिमाशाली रूप प्राप्त किये। सारनाथ का सिंह-स्तम्भ-शीर्षक तथा रामपुरवा का पाषाण वृषभ अपने स्रोज स्रोर समिव्यक्ति के कारण मौर्ययुगीन मूर्तिकारी की सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ माने जाते हैं। इनके श्रलावा परलम और पटना में प्राप्त यच यथा दोदारगंज ( तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व ) में प्राप्त यचियी की मूर्तियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्त महिमाशाबिनी हैं, यद्यपि उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति उतनी विशद् नहीं है। मीर्य-युग के लोक-जीवन को अभि-ब्यक्त करने वाली कांस्य-सूर्वियाँ भ्रभी प्राप्त नहीं हुई हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय कला के इतिहास में एक गहन कियाशीलता का युग शुरू हुआ। बौद धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहुत, अमरावती और नागार्जु नकोण्डा की समृद् मूर्तिकारी का जन्म हुआ। अमरावती और उसके पड़ोस में भगवान बुद की कुछ काँसे की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय दूसरी शताही ईस्वी से पूर्व का नहीं हो सकता। दूसरी शताब्दी के बाद धातु की बनी बुद्ध-मूर्तियाँ भी काफी लोकप्रिय हुई और काफी संख्या में मिलती हैं। यद्यपि धातुओं से मृतिं बनाने की कला अध्यन्त प्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मृतियाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से पूर्व की नहीं मिलतीं। इस युग की कुछ छोटी मृतियाँ उत्तर में तदशिला श्रीर दक्षिण में श्रमरावती में मिली हैं।

प्रथम रातान्दी ईस्ती में मूर्ति-कला का एक जीवित और वहुफलदायक सम्प्रदाय मथुरा में चल पड़ा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चौथी-पाँचवी रातान्दी ईस्ती) में हुआ। गुप्त-युग सम्पूर्ण भारतीय कला का ही स्वर्ण-युग माना जाता है। मथुरा, सारनाय, और विहार की बुद्ध-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदर्शों की प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। आध्यात्मिक आभा से इन मूर्तियों के मुख प्रकाशित हैं और उनके प्रसब वदन और निमत अवलोकन सब प्राणियों के प्रति बुद्ध की करुणा को प्रकट करने में समर्थ हैं। गुप्त-युग की कांस्य मूर्तियाँ पाषाया मूर्तियों के समान ही कलापूर्ण हैं, जैसे कि विहार राज्य के सुलतान गंज (पाँचवी शतान्दी ईस्वी) में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति, जो आज बरमियम आर्ट गेलरी में है और इसी प्रकार सिंध के मीरपुर-खास स्तूप से प्राप्त बहा की मूर्ति। आठवीं शतान्दी ईस्वी से धातु-निर्मित मूर्तियाँ अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगीं। पाल-वंश (नौर्वी शतान्दी से बारहवीं शतान्दी तक) की धातु-मूर्तियाँ, जो विहार राज्य में नालन्दा और कुर्किहार से प्राप्त हुई है, अपने रूप के परिष्कार और आर्क समस्दि के लिए प्रसिद्ध है।

नाजन्दा का प्रभाव बौद कजा की दृष्टि से भी अध्यन्त महान रहा है। जावा, सुमात्रा, नेपाल और बर्मा तक उसने कला-कृतियों के द्वारा बौद संस्कृति के सन्देश को भेजा है।

बौद कांस्य-मूर्तियाँ दिश्वण में, विशेषतः तंजीर जिले में, कुड़ मात्रा में मिली हैं, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी ईस्वी तक है। श्रमरावती, नालन्दा श्रीर नागपिट्टनम् की बौद मूर्तियों के श्रध्ययन से हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कहाँ तक भारतीय कला ने बर्मा, थाईलैयड, मलाया, सुमात्रा, जावा श्रीर हिन्द-चीन की कला को प्रभावित किया है।

## चित्रकला

जातक और अन्य बौद्ध साहित्य में चित्र-कला सम्बन्धी अनेक निर्देश मिसते हैं। बौद्ध कला के प्राचीनतम अवशेष हमें अजन्ता के चैत्य-भवन में मिसते हैं, जिनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व है। गुप्त-काल (पाँचवीं-झठी शताब्दी ईस्वी) में बौद्ध चित्रकला का विकास हुआ। इस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें वाष (मध्य-भारत) और अजन्ता में मिसते हैं। इनमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी तथा अनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिसते हैं, जो अपने शान्त, विरागमय प्रभाव और कोमलता तथा भाव-गाम्भीय के स्थि प्रसिद्ध हैं।

## एशिया के अन्य देश

बौद कला का पृशिया पर इतना श्राधिक प्रभाव पड़ा है कि उसकी किसी श्रान्य से तुलना नहीं की जा सकती। बौद कला का भारत और पृशिया में निर्वाध विकास श्राध्ययन का एक मनोरम विषय है। भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्मारक बौद ही हैं श्रीर सक्त रूप से राजवंशों के लोगों के संरच्या-स्वरूप जो महान स्मारक निर्मित किये गए, वे धार्मिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त कला-निर्णायकों के लिए भी श्रादर की वस्तु हैं।

सम्राट अशोक के अभिनेतां से यह ज्ञात होता है कि विदेशी राजाओं से उसके सम्बन्ध थे। इसिलए यह माना जा सकता है कि सम्भवतः उसके स्तम्मों के शीर्ष-भाग पर पारसी प्रभाव पड़ा हो। मधुरा के चत्रपों के समय में और कुपाए-युग में भारत की आदिम कला-शैलियों और निदेशी कला-शैलियों का सिम्मश्रख हुआ। कुषाए-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशाली रूप में गन्धार प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अफगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदाँत पर कड़ी हुई कृतियाँ मिली हैं, उनकी मथुरा से प्राप्त प्रथम और दितीय शताब्दी ईस्वी की कुषाए मूर्तियों से आश्चर्यंजनक समानता है। श्रंगार-सजा का दरव भी सहुव

कता-कृति है और सांची के इस सम्बन्धो चित्र के समान ही है। ग्रीक-रोमन परम्पराश्चों का प्रभाव गन्धार-कला पर पड़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप बुद्ध श्रीर बोधिसत्वों की कुछ सर्वोत्तम मुर्तियों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में भगवान बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ गन्धार-कला की ही हैं जो कम से कम मथुरा और अमरावती की देशी प्रवालियों की समकालीन अवस्य थीं। यहाँ शास्ता की मानवीय सौन्द्र के साथ चित्रित किया गया है, श्रीक देवता श्रपोली के शारीरिक सीन्दर्य के अनुकरण पर । उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिकुदनें दिखाई गई हैं वे भी ब्रीक-रोमन मूर्ति-कज्ञा की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कला के कलाकारों ने शाहीरिक श्रंगों के चित्रण में बड़ी दचता का परिचय दिया है। गन्धार-कला की एक मृतिं बुद्ध के चीणकाब रूप में भी मिली है, जो लाहीर के संग्रहालय में रखी हुई है। गन्धार-कला की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बुद्ध के अंग-रचक के रूप में बजुपाणि को चित्रित किया गया है, जिसकी कल्पना का आधार प्रीक बीर हरकुलीज़ है। बामियान (अफगानिस्तान) में पूर्ववर्ती गन्धार-कला के आधार पर दो विशाल बुद-मूर्तियाँ निर्मित की गई जिनका काल तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी है। इन १७४ और १२० फुट ऊँची दो बुद्ध-मुर्तियों को युश्रान-च्वांग ने अपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काटकर ये मूर्तियाँ बनाई गई थीं, जिनके चारों श्रोर का करीब एक मील का प्रदेश बौद्ध विहारों श्रीर चैत्यों से विरा हुआ था। उत्तरकालीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है। फोन्दु-किस्तान (श्रफगानिस्तान) में भी बुद्ध श्रीर बोधिसखों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जो बसाबारण रूप से सुन्दर हैं और जिन पर कुशलता से काम किया गया है।

चीनी-तुकिस्तान और जावा में हारीति का चित्रण किया गया है जो माता के वात्सक्य की प्रतीक है। कूचा-प्रदेश के किज़िल नामक स्थान में एक चित्र बुद्ध-जीवन सम्बन्धी मिला है। नेपाल के दो प्राचीनतम स्तूप शम्भुनाथ और बोधिनाथ है। विञ्चत का ग्यन-स्से स्तूप जावा के बोरोबुद्र स्तूप की याद दिलाता है।

नेपाल और विब्बत में बौद-धर्म नाजन्दा से गया था, अतः पालवंशीय कवा का इन दोनों देशों की कला पर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा है। अनेक बुद्ध और बोधिसत्वों का चित्रया इस प्रकार इन देशों में किया गया है, यथा ध्यानी बुद्ध, मानुषी बुद्ध, मैयज्य बुद्ध, मैत्रैय बुद्ध आदि। तारा, मारीचि, लोकपाल और जम्भाल जैसे अनेक देवी-देवताओं के भी चित्रया किए गए हैं। आचार्य पद्मसम्भव और अतिश जैसे भारतीय महापण्डितों के चित्र भी विव्वती कला में अंकित किए गए हैं।

बौद्ध कला के कुछ अध्यन्त विस्मयकारी स्मारक श्रीलंका में पाए जाते हैं।
एक अध्यन्त प्राचीन काल की महत्त्वपूर्ण बुद्ध-मूर्ति ध्यान-मुद्रा में हमें अनुराधपुर में
देखने को मिलती है। सिंहली कला की एक अज़ुत कृति म्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी
की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति है। यह मूर्ति सिंहल के पोलोन्नरुवा
नामक स्थान में पाई गई है। सिरिगिरिय में प्राप्त अप्यराखों आदि के चित्र पछववित्रकला से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रभावित हैं। अनुराषपुर का थूपाराम
दगोवा सिंहली स्त्प-रचना का एक अति उत्तम उदाहरण है।

वर्मा के प्राचीनतम स्तूप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का वसर्वी शताब्दी ईस्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के धमेक-स्तूप की शैंबी का है। उत्तरी वर्मा का क्वांग सुदाउ स्तूप साँची के स्तूप से काफी समानता रखता है। पेगन के पूर्वी पेतलेक पेगोडा में जातक की कहानियों से अनेक चित्र श्रंकित किए गए हैं। नागार्जु नकोयडा में भी इसी प्रकार के चित्र पाए जाते हैं।

ज्ञान-प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध की एक तुफान में नाग मुचितिन्द ने रचा की थी। इस दश्य का अंकन स्थाम में बड़ी लोकप्रियता के साथ किया गया है। ज्ञायस्त्रिंश लोक से संकारय में भगवान बुद्ध के उतरने के दश्य को भी स्थाम के कलाकारों ने अनेक प्रकार से चित्रित किया है।

जावा में शैलेन्द्रों के युग में, अर्थात् आठवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर दसवीं शताब्दी ईस्वी तक, बौद्ध कला का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत के पाज और चोल बंश के राजाओं से शैलेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रहा। जावा की कला यद्यपि भारतीय काल से ही मूलतः उरपद्म थी, फिर भी उसने विकसित होकर स्वयं नालन्दा और नागपष्टिनम् की कला को प्रमावित किया। चयडी मेन्द्रत के मन्दिर में बुद्ध भगवान बोधिसत्वों से विरे चित्रित किए गए हैं। जावा की यह एक सुन्दर कला-कृति है। बोरोबुद्र स्त्प के पास भगवान बुद्ध के जीवन और विभिन्न जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो अपने कलात्मक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं। बोरोबुद्र का स्त्प अनुत सौन्दर्य का स्मारक है और उसकी रचना श्रीचक के नमूने पर सर्वतोभद्द शैली में हुई है। इस स्त्प का महान अभिव्यंजनात्मक महस्व है, क्योंकि इसमें सुमेर पर्वत की रचना के साथ कम के ग्रभाग्रुभ परियामों की भी मूर्तिबद्ध ग्रभिक्यक्ति की गई है। जहाज़ का तो मूर्तिबद्ध निदर्शन इतना सुन्दर कहीं किया ही नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की एक मूर्ति मिली है जो बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी ईस्वी की है। इस देवी की यह मूर्ति विरव की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ यह मूर्ति विरव की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ यह मूर्ति विरव की सम्भवतः श्रेष्ठतम मूर्ति है। धातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ

भी जावा में मिली है, जिनमें एक पद्मपाणि बोधिसत्व की चाँदी की मूर्ति भी है, जो जकार्ता के संग्रहालय में रक्जी हुई है।

भारत से बाहर बीद कला ने मूर्तिकारी की एक समृद्ध रचना की है जिसके कई विशिष्ट नमूने भारत में भी अपनी तुलना नहीं रखते । मूर्तिकारों ने अपनी क्षेष्ठ कला-कृतियों में जिस विशाल कल्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, उसके कारण वे विश्व के विद्वानों और कला-निर्णायकों के ध्यान और आदर की वस्तु वन गई हैं।

I see a series for a little of the late of the late of the little of the

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

# बौद्ध महत्त्व के स्थान

## उत्तरी भारत

उन्नितम बुद्ध भारत-भूमि में अपने पद-चिन्ह और सम्पूर्ण मानद-जाति की खात्मा पर अपनी छाप छोइ गए हैं। इस मानवीय शिचक ने स्वर्गीय देवताओं को भी निज्यभ कर दिवा और जिन स्थानों को उसने अपनी विद्यमानता से पवित्र किया, वे पूजा के महान स्थान बन गए। भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व कहा या कि श्रद्धाद्यान आर्थ श्रावक को इन चार स्थानों का विराग की बृद्धि के हेतु दर्शन करना चाहिए। वे चार स्थान हैं—(१) छुम्बिनी वन, जहाँ स्थागत का जन्म हुआ, (१) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन स्गदाव (सारनाथ), जहाँ उन्होंने प्रयम धर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अनुपाधि-शेष निर्वाण में प्रवेश किया।

उपयु क चार स्थानों के अतिरिक्त चार अन्य स्थान हैं, जो गींद धार्मिक साहित्य में अत्यन्त पवित्र माने गए हैं। वे हैं बुद्धकालीन कांसल देश की राजधानी आवस्ती, संकारय, मगध की राजधानी राजगृह और लिच्छ्वियों की वैशाली। उपयु क आठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में 'अट्ट-महाठानानि' या आठ महा-स्थान कहलाते हैं।

लुम्बिनी

लुम्बिनी में अगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान की आधुनिक स्थिति रुम्मिनदेई हैं जो नेपाल की तराई में स्थित है। अगवान बुद्ध की जन्म-मूमि होने के कारण इसका महत्त्व बढ़ा और कई विहार आदि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज कोई विद्यमान नहीं है। हाँ, अशोक का स्तम्भ अवश्य विद्यमान है, जिस पर अंकित अभिलेख से हमें पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यामियेक के बाद वीसवें वर्ष में इस स्थान की यात्रा की थी। अशोक के इस अभिलेख पर ये शब्द अंकित हैं, "यहाँ अगवान बुद्ध उत्पन्न हुए थे।" इससे असन्दिग्ध रूप से अगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की पहचान हो जाती है। ब्रशोक-स्तम्भ के ब्रातावा यहाँ एक प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दश्य श्रंकित है। बोध-गया

वोध-गया में भगवान बुद्ध ने सम्यक् सम्बोधि प्राप्त की थी। यह स्थान हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान गया से ६ मील दिष्ण में स्थित है। श्रद्धालु बौदों के लिए इस स्थान से अधिक पवित्र स्थान श्रीर कोई दूसरा नहीं है। श्रनेक विहार, चैत्य और स्मारक इस स्थान के चारों श्रोर स्थापित किए गए हैं और चीनी यात्री युश्चान-च्वांग ने इसका जी वर्षान किया है, उससे पता लगता है कि कितना वैभवशाली इसका अतीत रह चुका है।

युआन-ध्वांग के वर्णनानुसार मीलिक बोधि चैत्य की स्थापना अशोक ने की यी। अशोक के एक शिला-लेख में भी सम्राट के द्वारा की गई 'सम्बोधि' की यात्रा का बल्लेख हैं। इस 'सम्बोधि' स्थान से तात्पर्य बोध-गया से ही हो सकता है। सम्भव है अशोक ने इस स्थान पर कोई चैत्य बनवाया हो, परन्तु आज हमें उसके कोई चिन्ह नहीं मिलते। युआन-ध्वांग के वर्णन से यह जान पड़ता है कि आज जिस आकार और शक्त में यह मन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी आकार और शक्त में यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में भी विद्यमान था। महाबोधि मन्दिर करीव १६० फुट जैंचा है और उसमें भूमि-स्पर्श करती हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। मन्दिर के चारों और अन्य अनेक स्थान हैं, जो बुद्धत्व-प्राप्ति के समब और उससे कुढ़ दिन बाद के भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हैं।

#### सारनाथ

सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसलिए इसे बौद्ध-धर्म के जन्म का स्चक मानना चाहिए। यह धर्मचक-प्रवर्तन का स्थान है। इसिंका, शिलाखेलों में इसका निर्देश 'सद्धर्मचक-प्रवर्तन-विहार' के नाम से किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में सारनाय का नाम ऋषिपतन सृगदाव (इसिपतन मिगदाय) था। इसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं लगता। अशोक के समय से इसकी अधिक प्रसिद्ध हुई। अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, जिनमें प्रसिद्ध अशोक-स्तम्भ जिसके शीर्ष-भाग पर चार सिंह-मूर्तियाँ अंकित हैं, एक अद्मुत कलाकृति है। चारों दिशाओं में निर्भीकतापूर्वक शान्ति और सद्भावना के बुद्ध-सन्देश की वीषया का यह प्रतीक है। पाँचवीं और सातवीं शताब्दी ईस्वी में कमशः काहियान और युधान-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और उसके विषय में महस्वपूर्ण विवरण दिए हैं। परवर्ती युग में भी इस

स्थान पर अनेक विदार और चैत्य आदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती रही। वारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में कड़ीज के राजा गोविन्दचन्द्र की राजी कुमारदेवी ने यहाँ एक मन्दिर भगवान बुद्ध के धर्मचक्र-प्रवर्तन के स्मारक के रूप में बनवाया था। सारनाथ के भगनावशेष एक काफी लम्बे चेत्र में फैले हैं। वारायासी से सारनाथ की ओर आने पर सारनाथ के समीप जो एक ऊँचा मगन स्त्प दिखाई पड़ता है, जिसे आजकल चौलयड़ी कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे थे, प्रथम बार पंचवर्गीय भिन्न मिले थे, जिन्दें उन्होंने बाद में अपने धर्म में दीचित किया। सारनाथ के भगनावशेषों में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण धमेक-स्त्प है जो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिन्नुओं को दिया था। आस-पास की सूमि से यह स्त्प करीब १४० फुट ऊँचा है। पुरातत्व की दृष्टि से अध्यक्त महत्त्व-पूर्ण सामग्री, जो तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक के विस्तृत युग के विभिन्न स्तरों से सम्बन्ध रखती है, सारनाथ के भगनावशेषों में प्राप्त हुई है। धर्मचक्र-प्रवर्तन सुद्दा में रेतीले पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की मृतिं जो यहाँ मिली है भारतीय अभिघटन-कला की एक अदितीय कृति ही है।

कुशीनगर

कुशीनगर या कुसिनारा भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। यहीं के शाल-वन में अस्सी वर्ष की अवस्था में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस स्थान की पहचान आजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित किया गामक स्थान से की गई है। अन्य बौद्ध तीर्थ-स्थानों की तरह कुशीनगर भी भगवान बुद्ध के जीवन-काल के बाद एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ-यात्रा का स्थान हो गया और यहाँ अनेक विहारों और चैत्यों का निर्माण किया गया। फाहियान और युआन-च्वांग ने कुशीनगर को उजकी हुई अवस्था में देखा था। कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण-चैत्य गुप्त-काल में निर्मित किया गया। खशोक ने भी यहाँ एक स्तूप बनवाया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-प्राप्त की सुद्धा में एक भव्य सृति मिली है। कुशोनगर में 'रामा-मार' नामक स्थान उस स्थिति को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध का दाइ-संस्कार किया गया था और उनके फूलों के आठ भाग किए गए थे।

श्रावस्ती

आवस्ती (जाञ्चनिक सहेत-महेत) प्राचीन कोसल देश की राजधानी थी। यहाँ <u>भगवान वृद्ध</u>ने अपना सब से बड़ा ऋदि-प्रदर्शन किया था, जिसका चित्रया बौद् कता में प्रारम्भिक युग से किया गया है। श्रावस्ती के प्रतिद्ध सेठ धनाय-पिचिडक ने यहाँ भगवान बुद और भिच्च-संघ के निवास के लिए प्रसिद्ध 'जेतवन-विहार' या बेतवनाराम बनवाया था।

सहेत-महेत दो अलग स्थान हैं जो अग्वावशेषों पर स्थित हैं। इनमें महेत जो बड़ा है और जिसका चेत्रफल करीब ४०० एकड़ है, आवस्ती नगर की स्थित को स्थित करता है और सहेत जिसका चेत्रफल करीब २२ एकड़ है प्राचीन जेतवन-विहार है। यहाँ अगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और उनकी आतुओं के कुछ अंश भी मिले हैं।

## संकाश्य

संकारय (ब्राधुनिक संकिता-बसन्तपुर, जिला फर लाबाद, उत्तर-बदेश) में भगवान बुद ब्रायस्त्रिंश लोक से उतरे थे। यहाँ भी प्राचीन काल में अनेक बौद विहार, चैत्य और स्मारक निर्मित किए गए। फाहियान और युआन-व्यांग ने इस स्थान की बाबा की और इन दोनों चीनी यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में मनोरंजक विवरण दिए हैं।

### राजगृह

राजगृह (ब्राप्निक राजिगर, पटना जिले में) मगध राज्य की राजधानी था, जिसका बौदों के लिए अनेक दृष्टियों से महत्त्व है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अनेक बार वर्षावास किया और यहीं देवदृत्त ने उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया। इसी नगर के वैभार पर्वत की सप्तप्रणीं (सत्तप्रिक) गुफा में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अनेक प्राचीन स्थानों की खोज राजगित के भगवावशेषों में की जा सकती है। जरासम्थ की बैठक को कुछ विद्वामों ने पिप्पंत्र का निवास-स्थान माना है। कुछ पालि प्रम्थों में प्रथम संगीति के संयोजक महाकाश्यप के निवास-स्थान को पिष्पंत्र-गुद्धा कहा गया है। गुधकूट पर्वत, जहाँ भगवान बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राजगृह के समीप ही है।

## वैशाली

जिब्छित्यों की राजधानी वैद्याकी (आधुनिक बसाद, जिला मुजक्करपुर, विदार) प्रारम्भिक युग में बौदों का एक प्रधान केन्द्र थी। भगवान बुद अपने जीवन-काल में इस नगरी में तीन बार गए। यहीं भगवान बुद ने यह बोषणा की थी कि तीन मास बाद वे महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जिब्छितियों ने उनके घातुओं में से प्राप्त अपने भाग पर एक स्तूप का निर्माण वैद्याकी में किया था। बुद्ध-परिनिर्वाण के करीब सी वर्ष

बाद वैशालों में द्वितीय बीद संगीति की बैठक हुई थी। 'राजा विशाल का गई' नामक स्थान जो वसाद में है, वैशाली के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः स्वित करता है। फाहियान श्रीर युग्रान-क्वांग ने इस स्थान की यात्रा की। युग्रान-क्वांग ने इस नगर का विस्तार करीव १० या १२ वर्गमील बताया है श्रीर उसके अन्दर पाए जाने वाले शसंख्य स्मारकों का उल्लेख किया है। राजा विशाल के गढ़ से दो मील उत्तर-पश्चिम में कोल्हुआ नामक स्थान है, जहाँ रेतीले परथर का एक स्तम्भ है जो आस-पास की सतह से २२ फुट जैंचा है। यह शशोक की शैली का स्तम्भ है, परन्तु इस पर श्रशोक के श्रमिलेख के कोई चिन्ह नहीं हैं। सम्भवतः यह उन कई अशोक-स्तम्भों में से ही है जिनका उल्लेख युग्रान-क्वांग ने किया है। इसके समीप दिचया में 'रामकुष्ड' नामक एक कुष्ड है जिसे किनंबम ने प्राचीन 'नर्कट्डद' माना है, जिसे बन्दरों ने भगवान के उपयोग के लिए खोदा था। इसके उत्तर में एक भग्न टोला है जिसे युग्रान-क्वांग द्वारा देखे वए श्रशोक-स्त्य की स्थिति माना गया है।

उपयु क ब्राठ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे स्थानों का नामोल्बेख कर देना भी यहाँ अनावश्यक न होगा, जहाँ बौद्ध विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तचिशका, कौशाम्बी और नाजन्दा

जैसे स्थान श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

साँची

साँची (बम्बई से १४६ मील) का सम्बन्ध गौतम बुद के जीवन से यद्यपि नहीं है और न उसका अधिक उल्लेख ही प्राचीन बौद साहित्य में हुआ है। चीनी यात्रियों ने भी उसके सम्बन्ध में कुड़ नहीं कहा है। फिर भी यह निश्चित है कि प्रारम्भिक बौद कला की सर्वोत्तम निधियों हमें साँची में ही मिलती हैं। साँची के स्मारकों का आरम्भ अशोक के युग से हुआ। साँची के बड़े स्तूप का व्यास १०० फुट है। अपने मौलिक रूप में इसे अशोक के काल में ईट से बनवाया गया था। बाद में इसके आकार को दुगुना किया गया। अशोक के द्वारा को गई बोध-गया की यात्रा का एक सांसक चित्र साँची के बड़े स्तूप में पाया जाता है। अन्य कई होटे स्तूप यहाँ हैं। अग्र आवक धर्म-सेनापित सारिषुत्र और महामीद्गक्यायन के धातुओं के अवशेष साँची में ही मिले थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किय गए हैं। तद्याला (टैक्सिला) आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। अग्रवान बुद्ध के

तद्वशिला (टीक्सला) आधुनिक परिचमा पाकिस्तान से की जीवन-काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों की शिल्पा पाइन कम्ने के लिए जाते थे। कौशाम्बी भगवान बुद्ध के जीवन-काल में

वरस-राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध वोषिताराम विद्वार था। कौशाम्बी की पहचान प्राधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।

#### नालन्दा

नालन्दा (राजिंगर के समीप आधुनिक बढ़गाँव) उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान की अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम आदि बनने शुरू हो गए, परन्तु जो भगनावशेष यहाँ मिले हैं वे प्रायः गुप्त-काल तक के ही हैं। युआन-च्वांग ने कुछ समय नाजन्दा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था और उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है। पाँचवी शताब्दी ईस्वी से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक नाजन्दा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली दिन थे और एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इ-रिसग ने भी नाजन्दा के भिष्ठुओं के जीवन का वर्णन किया है। आचार्य शोलभद्ध, शान्तरिक्त और अतिश (दीपक्षर) जैसे अनेक ठेजस्वी विद्वानों का निवास-स्थान नाजन्दा महाविहार कई शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म के प्रकाश को चारों दिशाओं में विकीर्ण करता रहा।

## पश्चिमी भारत

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कब हुआ। परन्तु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौद्ध-धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवश्य था। जुनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलाखेख मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय ब्यापक रूप से बौद्ध-धर्म का प्रचार किया गया।

### गिरनार

ज्नागढ़ में गिरनार के समीप अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, यह हम कपर कह चुके हैं। युआन-च्यांग ने सातवीं शताव्दी ईस्वी में ज्नागढ़ की यात्रा की थी। युआन-च्यांग के वर्णनानुसार उस समय यहाँ कम से कम ४० विहार थे जिनमें स्थिवरवाद सम्प्रदाय के तीन हज़ार भिन्न निवास करते थे। जूनागढ़ के आस-पास कई गुफाएँ हैं जो तीन मैंजिलों तक की हैं, परन्तु इनमें किसी अभिजेख की प्राप्ति नहीं हुई है।

#### धांक

ज्नागढ़ से ३० मोल उत्तर-पश्चिम और पोरबन्दर से भूमील द्विय-पूर्व



में धाँक नामक स्थान है, जहाँ चार सादी गुफाएँ पाई गई हैं। इनमें अनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं। मञ्जुश्री के नाम पर एक कुश्राँ भी है।

सिद्धसर•

धाँक से कुछ मील दूर पश्चिम में सिद्धसर है जहाँ कई गुकाएँ हैं जो बौद इब्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

#### तलाजा

भावनगर से तीस मील दिख्या में तलाजा नामक स्थान है जो किसी समय एक महान बौद केन्द्र था। यहाँ ३६ गुफाएँ घौर एक कुबढ है। सम्भवतः ये घरोक के युग के कुछ ही बाद की हैं।

सान्हा

तलाजा से दिख्य-पश्चिम में सान्हा की ६२ गुफाएँ हैं। ये सादे ढंग की हैं और इनमें चित्रकारी ग्रादि नहीं पाई जाती।

## वलभी

इंडी शताब्दी ईस्वी के बाद सौराष्ट्र में वलभी, जो आज भावनगर से २२ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है, बौद्ध-धर्म का केन्द्र हो गई। सन् ६४० ई० में युआन-च्वांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ १०० विहार थे जिनमें साम्मितीय सम्प्रदाय के ६००० भिद्ध रहते थे। उस समय एक विद्या-केन्द्र के रूप में वलभी की ख्याति केवल नालन्दा के बाद थी और स्थिरमित और गुणमित जैसे प्रस्थात आचार्य यहाँ निवास करते थे। सातवीं धौर आउवीं शताब्दी ईस्वी के वाम्रपत्र-ध्रमिलेखों से ज्ञात होता है कि वलभी के मैत्रक शासकों ने पन्द्रह बौद्ध विहारों को भूमि दान की थी। ये विहार वलभी के राजवंश के सदस्यों तथा धन्य स्थित्यों द्वारा बनवाए गए थे।

काम्पिल्य

गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद महत्त्व है।
गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा ( ६६७ ई० ) नामक राजा का एक तामपत्रग्राजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा ( ६६७ ई० ) नामक राजा का एक तामपत्रग्राजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा है कि स्थितर स्थिरमित के आदेश से इस
ग्राजा ने पुरावी ( आधुनिक पूर्णा, सुरत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार
राजा ने पुरावी ( आधुनिक पूर्णा, सुरत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय सिन्धु देश के संब के पाँच सौ
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय श्रीकलेख से ज्ञात होता है कि
भिद्य रहते थे। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य श्रीकलेख से ज्ञात होता है कि
उसने सन् ६६७ में इसी प्रकार का भूमि-दान इस विहार के लिए किया था।
प्रसा माल्म होता है कि, मुसलमानी आक्रमण से श्रस्त होकर बौद संग्र सिन्धु देश

से यहाँ आ गवा था, न्योंकि यह स्थान पहले से ही बौद्ध-धर्म की दृष्टि से महस्वपूर्ण था। यहाँ आकर उन्होंने काम्पिक्य-विदार की स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

बरोक के काल से ही बौद-धर्म महाराष्ट्र में लोक-ध्रिय हो गया था। परिचमी
महाराष्ट्र के सद्धादि पर्वत में अनेक बौद्ध गुफाएँ पाई जाती हैं, जिनमें कहीं-कहीं
चित्रकारी भी की गई है। चहानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य-कला के
जिए महाराष्ट्र के जो स्थान मसिद्ध हैं उनमें भन, कोयडायो, पितलखोरा, अजन्ता,
नेदसा, नासिक, कार्ले, कान्हेरी और एलोरा (वेरूल) मधिक महस्वपूर्ण हैं।

#### भज

भज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राचीनतम बौद्ध चैत्य-भवन पाया जाता है।

## कोएडागो

कोयडायो की बौद गुफाएँ भज की गुफाओं से कुछ बाद की हैं। पितलखोरा

पिवलकोरा की बौद गुफाओं में सात चित्रित अमिलेल मिले हैं, जिनमें कुक भिन्नुओं के नाम भी अंकित हैं।

#### अजन्ता

अजन्ता में विभिन्न आकार की २६ गुफाएँ हैं। इनके मित्ति-चित्र भारत की ही नहीं विश्व की अन्यतम कला-कृतियों में हैं।

## वेदसा

बेदसा का चैत्य-अवन कमशेत स्टेशन से चार मील दिष्ण पूर्व में है। नासिक

प्रथम शताब्दो ईस्वो पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वो तक की २३ गुफाएँ नासिक में हैं। छठी और सातवीं शताब्दी ईस्वो में इनमें से कई को महायानी रूप दिया गया।

#### जुन्नर

जुनर में करोब १३० गुफाएँ पाई जातो हैं। पेसा जगता है कि यहाँ प्राचीन काज में परिचमो भारत का सबसे बड़ा बौद संवाराम था।

#### कार्ले

कार्ते का चैत्य-भवन सामान्यतः भज के समान ही है। एक अभिवेस में इसे बहान कार कर बनाया गया जम्बुद्दोप का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ताद कृदा गया है। कान्हेरी

कान्देरी में प्राचीन कास में एक विशाल बौद संघाराम था। यहाँ एक सौ से सधिक बौद गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका काल दूसरी श्राताब्दी ईस्वी से लेकर आज तक है।

गोआ

कुछ श्रभिलेखों से जात होता है कि छठो शताब्दी ईस्वी में बोझा में और उसके बास-पास बीद-धर्म का प्रचार था।

कर्नाटक

अशोक के समय से ही कर्नाटक में चौद-वर्म का बनाव स्थापित हो गवा था शाहवाहन राजाओं के समय में भी यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया।

द्चिणी भारत

जिस प्रकार महाराष्ट्र चट्टान से काटकर बनाई गई स्थापत्य-कला के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार धान्ध्र अपने विद्याल बौद्ध स्तुपों के लिए प्रसिद्ध है। घरों के काल में आन्ध्र में बौद्ध-वर्म का प्रवार किया गया। कृष्णा नदी की दिख्यी वारियों और गोदावरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशाल बौद्ध विदारों का निर्माण समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरावती और नागार्जुनकोण्डा के स्तुप जो गुन्दूर जिले में हैं और मिट्टिपोल, जनव्यपेटा, गुसिवाडा और विषटशाल के स्तुप जो कृष्णा जिले में हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित किए गए। इस प्रदेश का सबसे प्राचीन स्तुप मिट्टिपोल स्तुप हैं जो दूसरो शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया। इस वात के प्रमाण हैं कि यह एक मद्दा-स्तुप था, जिसमें भगवान इद की धातुओं का धंश प्रतिष्ठापित किया गया था।

अमरावती

अमरावती गुन्द्रर के १६ मोल परिचम में स्थित है। जान्ध्र राज्य में सबसे अधिक महस्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही है। अमरावती का स्त्य विशालतम और प्रसिद्ध-तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व किया गया था, परन्तु १४०-२०० ई० में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवर्द्ध न किया गया। बुद्ध के जीवन १४०-२०० ई० में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवर्द्ध न किया गया। बुद्ध के जीवन के अनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर शंकित किए गए हैं। कलात्मक सीन्द्रयं और विशालता में अमरावती के स्त्य की तुलना उत्तर के साँची और मरहुत के और विशालता में अमरावती के स्त्य की तुलना उत्तर के साँची और मरहुत के माँति स्त्यों से की जा सकती है। मृतिकला के गन्धार और मधुरा के सम्प्रदायों की माँति अमरावती का मृतिकला-सम्प्रदाय भी बेहा प्रभावशाली था। इसके द्वारा निर्मित कला-कृतियाँ श्रीलंका और दिख्य-पूर्वी एशिया के देशों तक गई।

## नागार्जु नकोएडा

नागार्जुनकोरडा के महास्तूप की खोज आज से केवल पच्चीस वर्ष पूर्व हुई।
गुन्दूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे अह स्थित है। सम्भवतः अशोक के समय में
इसका निर्माण किया गया। वाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण और
परिवर्द्धन किया गया। नागार्जनकोरडा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बड़ी
संख्या में वौद्ध स्तूप पाए गए हैं।

## नागपट्टम्

मदास के समीप नागपट्टम् में चोलों के समय में एक बौद्ध विहार था, ऐसा हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिलेख से मालूम होता है। आचार्य धर्म्मपाल ने नेत्ति-पकरण की अपनी अटुकथा में इस स्थान का उल्लेख किया है और कहा है कि इसी के धर्माशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी यह अटुकथा लिखी।

## श्रीमृतवासम्

परिचमी धाट के श्रीमुखवासम् नामक स्थान में इसी नाम के राखा के शासन-काल में एक बौद्ध संघाराम था। तंजोर के मन्दिर में भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्र श्रंकित किए गए हैं।

#### काञ्ची

दिचण में काझी एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र था, जहाँ एक राज-विहार और सौ अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप पाँच वृद्ध-मूितंयाँ भी मिली हैं। प्रसिद्ध पाढ़ि अट्टकथाचार्य वृद्धघोष ने मनोरथ-प्रश्ची (अंगुत्तर-निकाय की अट्टकथा) की रचना काझीपुरम् में अपने मिन्न जोतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी। युआन-च्वांग ने भी काझी के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का उल्लेख किया है जो नालन्दा में शिष्ठक थे। चौद्दवीं शताब्दी ईस्वी तक काझीपुरम् बौद्ध-धर्म का एक केन्द्र बना रहा।

# बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

# हिन्द्-धर्म के प्रति दृष्टिकोण

भगवान बुद्ध और उनके समकालीन ब्राह्मणों के सम्बन्ध अत्यन्त सीहाद्रंपूर्ण थे, इसे श्रीमती रायिस डेविड्स ने अच्छी प्रकार दिखाया है। उन्होंने ठीक ही यह निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई ब्रह्म की सत्ता के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है। जिस चीज़ का उन्होंने निषेध किया है वह तो भौतिक आत्मा है जिसकी ओर उपनिषद् के कुछ वाक्य संकेत करते हैं। इस प्रकार श्रीमती रायिस डेविड्स के अनुसार यह कहना श्रविशयोक्ति न होगा कि भगवान बुद्ध के उपदेश उस समय के ब्राह्मण्य-धर्म के ब्रह्म की विरव-क्यापी सत्ता के कन्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में ही थे। व्याह्मणों ने ब्रह्म-ज्ञान को एक श्रविशय गुह्म केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में ही थे। व्याह्मणों ने ब्रह्म-ज्ञान को एक श्रविशय गुह्म कान के रूप में रखा जिस पर उन्होंने विशिष्ट अधिकार-सम्पद्ध ब्रेविर्णिकों का ही एकाधिकार माना।

ब्राह्मणों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने अपनी विरोध की आवाज खुलकर उठाई। उन्होंने घोषणा की कि सत्य और परमार्थ-ज्ञान के चेत्र में वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति किसी का कुछ महत्त्व नहीं है और उसके द्रवाजे सब के लिए खुले हैं। इसलिए वह कहना सत्य से अधिक दूर जाना नहीं होगा कि अपने मुल रूप में बौद-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुवार करना या उसे लोकप्रिय मुल रूप में बौद-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुवार करना या उसे लोकप्रिय बनाना था जिसे प्रो० मैक्स मूलर ने सब्चे ब्राह्मण-धर्म की योजना में बीवन को चतुर्थ अवस्था या सब्चा ब्राह्मणस्य कहा है।

फिर भी इमें भारतीय विचार के प्रति भगवान बुद्ध के अनमोज श्रीर विधा-सक दान को नहीं भूजना चाहिए। अपने धार्मिक संघ की व्यवस्था में उन्होंने इस

१. इबिडबन द्विस्टोरिकल क्वार्टरली, जिल्द दसवीं, वृष्ठ २७४-८६।



बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कहाई के साथ कुछ नैतिक मानद्यहों के अनुसार, जिन्हें उन्होंने 'शोल' कहा है, अपने शरीर और मन को संयम में रखने का अभ्यास करना चाहिए। उपनिषदों में हमें नीति के सम्बन्ध में अधिक नहीं मिलता। कुछ उपनिषदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ नाक्य मिलते भी हैं, उन पर भी आत्मा और ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाओं क्या ऐसे अन्य विषयों की छाया पड़ी हुई है जिन पर वहाँ कुछ अधिक जोर दिया गया है। मगवान बुद्ध का विचार था कि हमारे दैनिक जीवन के दुःखों को दूर करने के प्रयत्न में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का अधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है। ब्राह्मण-धर्म में इसी विचार-धारा का अनुसरण करते हुए गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब जैसे ऋषियों ने वैदिक परम्परा के साधुओं के लिए पालनीय नैतिक नियमों का एक स्तर निश्चित कर दिया था।

## वैदिक कर्मकाएड

वैदिक कर्मकायड को भगवान बुद्ध ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इसमें कोई पुरुष नहीं देखा श्रीर इसे व्यर्थ समका, क्योंकि इसमें निर्देयतापूर्वक पशुश्रों की हिंसा होती थी, श्रीमकों के साथ सकती की जाती थी श्रीर प्रभूत श्रपच्यर होता था।

वैदिक यज्ञ से कौनसा श्रेष्टतर श्रीर अधिक पुगय वाला यज्ञ है, इस परन के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छे साधुओं को दान देना श्रेष्टतर यज्ञ है। परन्तु इससे भी अधिक अच्छा चारों दिशाओं को नियमित रूप से दान देना है। बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेना इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। संयमित मन से शिषापदों का पालन इससे उच्चतर यज्ञ है। संसार को होदकर बुद्ध के भिष्ठ संघ में सम्मितित हो जाना और सत्य में अन्तर्दर्शन प्राप्त करना, यह तो सर्वोत्तम पुगय है। कुक अवसर पर अगवान बुद्ध ने अपने परम यज्ञ सम्बन्धी विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि दान से पूर्व, पीछे और दान देते समय प्रसन्नता अनुभव करना दान की पारमिता है। दान का चेत्र तभी परिपूर्ण होता है जब दान का चेने वाला राग, द्रेष और मोह के दोषों से विमुक्त हो। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार दान देकर सुन्नी लोकों में जन्म बेते हैं। 3

र. गीतम की तिथि ५०० ईस्वी पूर्व (जी० बुइलर, सेक्रोड बुक्स आफ दि ईस्ट, दितीय), बीधायन ४०० ई० पू०, आपस्तम्ब ३०० ई० पू०।

२. कूटदन्त-सुत्त, दीव १,१४४-४७, ई० जे० वामस, लाइफ ऑफ दुद्धा, पृष्ठ १७६ और गीता, ४।२८,३२,३३।

३. भन्युत्तर, ३।३३७।

वैदिक यज्ञवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया श्रोपनिषद युग के आरम्भ में ही शुरू हो गई थी और उसका चरम विकास सांख्य दर्शन के रूप में हुआ। वैदिक यज्ञों की समालोचना तीन कारणों से की गई थी, (१) वे श्रपवित्र हैं, वयोंकि उनमें पशु हिसा होती है, (२) वे विनाशशील हैं, श्रीर (३) वे ऊँच श्रीर नीच की भावनाओं को पँदा करने वाले हैं । मगवद्गीता भी यज्ञों की विनाशशीलता के श्राधार पर उनकी स्थानों बतलाती हैं । यहाँ यह कह देना चाहिए कि इसी प्रकार के धान्दोलनों के कारण, जिनका वैदिक यज्ञवाद के उपर बुरा प्रभाव पहा, याज्ञिक विधान उत्तर-भारत में विरुद्धल बन्द हो गए, यचिप दिन्धा-भारत में कभी-कभी श्राल भी उनका विधान देखा जाता है।

भगवद्गीता और भक्ति-आन्दोलन

सर बार० जी॰ भगडारकर के मतानुसार भगवद्गीता और भक्ति-बान्दोक्तव की उत्पत्ति विचार के उस कोत से हुई जिसका बादि उपनिषदों के रूप में और विकास पूर्वी भारत में बौद-धर्म बौर जैन-धर्म के उदय के साथ उसी युग में हुआ? । वौद्ध-धर्म और जैन-धर्म अपनी विश्वजनीन प्रवृत्तियों के कारण शीव देश में फैल गए । ईश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसिक्ए अपने धर्म का प्रचार साधारण जनता और शूट्टों में करना बुद्धिमानी समसा। उन दिनों धार्मिक सम्प्रदाय ब्रियकतर ब्रानेश्वरवादी ही थे और जैसा वौद्ध-धर्म तथा ब्रन्थ धर्म-साधनाओं का साचय है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नैतिक विवेचनों और नैतिक श्रेष्ठता के प्रतिपादन में लगा था, तो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। फलतः भगवद्गीता में जिन विचारों का प्रतिनिधित्व है उनकी आवश्यकता इन प्रवृत्तियों को शेकने के लिए थी। यह ठीक है कि उपनिष्टें ईश्वरवादी विचारों से भरी पड़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार बिखरी हुई ध्रवस्था में हैं और यदि उन्हें साधारण जनता की समक्ष की पहुँच में लाना था, तो इस बात की ब्रावश्यकता थी कि उन्हें एक व्यवस्थित विमुक्तिदायी पद्धि के रूप में रक्ता जाय।

भगवद्गीता एक युग-निर्माणकारी साहित्यक रचना है। धार्मिक क्लिन को इसने एक नई दिशा दी, इसिबए यह भारत के धार्मिक हतिहास में एक महत्व-पूर्ण घटना है। गीता के आधारमूत उपदेशों का सम्बन्ध कर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त और



१. सांख्यकारिका, कारिका २।

२. अध्याय १, इलोक २१।

३. बैज्याविज्म, पृष्ठ ६।

४. वैष्णविष्म, पृष्ठ २६।

वासुरेव-कृष्ण की भक्ति से हैं। स्पष्टतः गीता के खेलक ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि लोगों में कर्त्तं य और भक्ति की भावना को भरा जाए क्योंकि उस समय वातावरण अ-कर्म और अनीश्वरवाद के विचारों से दूषित था। उस समय मक्खिल गोसाल जैसे अनेक विचारक थे जो कर्म को पाप की ओर ले जाने वाला मानते थे। उपनिषदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें कर्म के प्रति उनकी उपेचा न्यक्त होती है। इसिलए भगवान बुद्ध ने अमर्णों या अवैदिक परम्परा के विचारकों की ओर से इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने शीलों की योजना में कर्म के महत्त्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्या पर वे चुप रहे। कहर धर्मवादियों को ओर से गीता ने इसकी उपयोगिता यह कह कर प्रतिपादित की कि यदि कर्म भक्ति और वैराग्य की भावना से किए जाएँ तो उनके शुभ और अशुभ परियाम दूर किए जा सकते हैं। व

गीता को एक योग-शास्त्र कहा गया है और उसके उपदेष्टा को योगेश्वर ।
गीता में जिस प्रकार योग की व्याक्या की गई उसके अनुसार बोग वहाँ एक
व्यवस्थित दर्शन नहीं है। 'योग' शब्द का प्रयोग कई अथों में होता है। कहीं
उसका अर्थ मानसिक ध्यान है, कहीं मानसिक सन्तुलन अरेर कहीं प्रत्येक वस्तु
को ईरवर को समर्पित करने का संकर्प। मानसिक संकर्प के अर्थ में योग शब्द
का प्रयोग बौद साहित्य में भी पाया जाता है। इसके आन्तरिक अर्थ 'एकाप्रता'
और 'समर्पण-भाव' हैं, जो गीता के मुख्य विचार होने के साथ-साथ पालि त्रिपिटक
में भी पाए जाते हैं। गीता का केन्द्रीय विषय यह है कि भगवान के अवतार
श्री कृष्या अर्जुन के सामने खड़े हैं, और यह वोषणा कर रहे हैं कि जो कोई
सांसारिक कृत्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने हृद्य और आत्मा को उनके
प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के लिए तैयार हैं। समर्पण-भाव के इस सन्देश
के हिन्दू समाज और उसके संगठन पर त्रगामी और स्थायी प्रभाव ढाला। धार्मिक

१. बृह्दारस्यक उपनिषद् , ४।४।२२ ।

र. रा४७, हार६, र७ आदि।

<sup>₹.</sup> ४१२०, ३४ ।

४. रा४=, दाइर, ३३।

४. शहर, १=१४७।

६. संयुत्त, ५।४१४-४२०, ४४२-४६२ । देखिए आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।८, २१, जहाँ योग का अर्थ अक्तोष आदि जैसे कुछ सात्विक टपाय हैं।

७. मजिमा, १।४७२; पालि डिक्शनरी (पी टी एस)।

जीवन विताने और मुक्ति प्राप्त करने के समान अवसर, विना जाित और लिंग का विचार करते हुए, इसने सबको दिए और यही एक बात हिन्दू धर्म के दायरे के भीतर रहने वाले सब व्यक्तियों की एकता की दृद करने वाली हुई।

प्रस्तुत खेलक का विचार है कि भीता का युग बुद्ध के बाद का है, क्योंकि गीता में बौद्ध विचारों का निर्देश पाया जाता है। (१) नियमित भोजन श्रीर समय पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं वे असन्दिग्ध रूप से बौद-धर्म के कुछ महत्त्वपूर्ण उपदेशों की स्रोर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत अनुभवों से हुई थी। (२) "कुछ मनीषी पुरुष कहते हैं कि दोषयुक्त कर्म का त्याग कर देना चाहिए", र इन पंकियों में जो विचार प्रकट किया गया है, वह बिरुकुल वही है जो भगवान बुद्ध का था। अंगुत्तर-निकाय में कहा गया है कि भगवान बुद्ध अपने को श्रक्रियाबाद का समर्थक इस अर्थ में मानने को तैयार थे कि वे बुरे कमों के न करने (अ-क्रिया) का उपदेश देते थे। 3 (३) चार प्रकार का आहार जिसका गीता १४।१४ में उक्लेख है "अन्नं चतुर्विधम्", पालि के "चत्तारो अहारा" के समान है। फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाभारत के मौजिक रूप में सम्पूर्ण गीता सम्मिखित रही होगी। इसके बजाय, यही श्रविक सम्भव है कि गीता की रचना पाणिनि के समय (२००—४२० ई० पूर्व) में हुई, क्याँकि पाणिनि ने स्पष्टतः भक्ति सीर भगवत धर्म का डल्खेख किया है सीर पाणिनि को बुद के बाद के युग में रखने का एक सबसे श्रिषक निर्विवाद साक्य यह है कि उन्होंने मस्करी-परिवाजक का उल्लेख किया है जो पूरी सम्भावना के साथ श्राजीवक सम्प्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक नेवा मक्खिल गोसाल ही था।

वर्ग, आश्रम और वौद्ध संघ

चार वर्गों के रूप में हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था का विभाजन वैदिक काल से चला आ रहा है। प्राचीन ऋषियों के मतानुसार यह विभाजन जाति पर आधारित

१. गीवा ६।१६-१७।

२. गीता १८।३ 'स्वाज्यं दोषनदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषियाः"।

३. अंगुत्तर शहर; ४।१८३।

४. मिलाइए, वासुदेव शरण श्रमवाल, पाणिनि इत्यादि, एष्ठ ३४०-३६०; सार॰ जी॰ मग्रहारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईस्वी-पूर्व के आरम्भ से पहले ही हुई। एस॰ राषाकृष्णन ४०० ई० पूर्व के पद्ध में हैं (इग्रिडयन किलासकी, जिल्ह्स पहली, एष्ठ ४२४)। प्रो॰ वेलवलकर ने एक व्यक्तिगत बातालाप में बर्तमान लेखक से कहा कि उनकी राय इसे बुद्ध पूर्व काल में रखने की है।

MINERAL B. WEST

है, पद पर नहीं। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपने उपदेशों में इसकी समालोचना की। फिर भी, हमें इससे इस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि भगवान बुद्ध उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे। अत्युत उनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में था जिसमें सांसारिक मामलों में अथम स्थान योधा को प्राप्त हो। ब्राह्मण-साहित्य में केवल एक बार गौतम धर्मसूत्र (दा) में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध भगवान बुद्ध की आपित्त ब्राह्मणों के इस दावे के प्रति उनकी गहरी उपेचा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आध्यात्मिक उन्नति श्रीर विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है। अवज्या के सम्बन्ध में वर्ग-भेद को मिटाने की इच्छा करने वाले भगवान बुद्ध प्रथम ही नहीं थे। उनके पूर्व भी ऐसे अनेक धार्मिक संगठन थे जो अपने दायरे में सब वर्गों के सदस्यों के प्रवेश की अनुमित्त देते थे।

चार आश्रमों में से दो, अर्थात् ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य, वेदों के युग से ही ज्ञात थे, परन्तु शेष दो, वानप्रस्थ और संन्यास, का आरम्भ सम्भवतः आर्ययक और उपनिषदों के युग में हुआ, यद्यपि इन दोनों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं थी। अन्तिम आश्रम प्रवज्या और मुनि की स्पष्ट व्याख्या बृहद्रारययक उपनिषद् में भी आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछ प्रमाण मिलते हैं। बृहद्रारययक उपनिषद् में भी आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछ प्रमाण मिलते हैं। बृहद्रारययक उपनिषद् में अमण्य या संन्यासी और तापस या वानप्रस्थी के बीच भेद किया गया है। इसी उपनिषद् में मुनि की परिभाषा उस स्वक्ति के रूप में की गई है जो आत्मा के सत्य का साचात्कार करता है। आपस्तम्ब ने वानप्रस्थ अवस्था को 'मौन' अवस्था कहा है, जिसे ज्ञान्दोभ्य उपनिषद् की मुनि की उपयु कि परिभाषा से समर्थन मिलता है। मेकडोनल और कीय के मतानुसार वैदिक काल का मुनि अधिकतर दवाइयों का काम करने वाला (वैद्य) होता था। पि० टी० श्री निवास आयंगर का मत है कि ब्रह्मचर्य और संन्यास या मुनि की अवस्था, इन



१. ई० जे० थामस, लाइफ ब्राक बुद्धा, पृष्ठ १२=।

२. मिलाइए दीव, १, संख्या ३; मजिक्रम, संख्या ६०, पृष्ठ १२८-३०।

३. ३।४।२: ४।४।२२ ।

४. रारदार ।

थ. ४।३।२२ ।

६. ४।४।२२, एतमेव विदित्वा मुनिभैवति ।

७. नैदिक इयडेक्स आक नेम्स एयड सक्जेक्ट्स ।

दोनों का निर्माण ऋचाओं के युग में किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि आश्रमों के नाम वैदिक युग में नहीं पाए जाते, आश्रमियों के जीवन को उसमें दिखाया जा सकता है।

यह एक सार्थक तथ्य है कि बीधायन और आपस्तम्ब जैसे ऋषियों ने संन्यास को अधिक प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि इसे वे अपने सिद्धान्त के बहिस्त समसते थे। यह बौधायन के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रबज्या जैसे आश्रम उनके मतानुसार प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक असुर के द्वारा प्रवर्तित किए गए थे, जिसके देवताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। 3 फिर बीधायन ने प्रसिद्ध वैदिक स्रोतों से उद्धरण देकर ज्ञानवाद और ज्ञान के द्वारा विसुक्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। र गौतम और आपस्तस्य दोनों ही यह मानते हैं कि एक गृहस्थ का जीवन अन्य सब आश्रमों की अपेचा श्रेष्ठ है। इस प्रकार दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि धर्मसूत्रकार मुक्ति के मार्ग के रूप में ज्ञानकायड और कर्मकायड के समन्वय के पचपाती थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वानप्रस्थ और संन्यास की उत्पत्ति अ-ब्राह्मण विचारकों में हुई और ब्राह्मणों के आश्रम-सम्बन्धी सिदान्त में उनका बाद में अन्तर्भाव किया गया। गृहस्थ जीवन के प्रति अनुकृत पचपात रखते हुए भी गौतम तथा श्रन्य धर्मसूत्रकारों ने निःसंकोच भाव से संन्यासियों के लिए ब्रावश्यक ब्राचार के नियमों का भी विस्तारपूर्वक वर्षन किया है। इस प्रकार इम मैक्समूखर के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि बौद धर्म के उदय से पूर्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे," यद्यपि अपने कड़े रूप में नहीं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, जब भगवान बुद्धदेव का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने विस्मयपूर्वक यह देखा कि समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन प्क

१. लाइफ इन पन्शियेंट इशिडया।

२. मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स ब्राफ इण्डियन फिलासकी, पृष्ठ २३६।

३. धर्मसूत्र राहा३० ।

४. वही २।६, ३३-३६ ।

४. गौतम, ३।३६; श्रापस्तम्ब २।२३।२४ ।

६. गौतम, ३।२-२६; बौधायन, २।६,१४-१०,७०; आपस्तम्ब २।२१,१-२३,४।

७. सिक्स सिस्टम्स, १९०ठ २३६; फिक का कहना है कि वानप्रस्थ आश्रम बाह्मणों को सुविज्ञात था और बौद्ध संघ के जीवन में उसका प्रवेश किया गया । देखिए 'सोराल आगेंनिजेशन' इत्यादि, अंग्रेजी अनुवाद, १९०६ ६१, अंग्रुसर, ३।२१६ को भी बानप्रस्थ विदित है।

अल्प संख्या वाले ब्राह्मणों के अधिकार में है। इसी कारण उन्होंने प्रवज्या-लाभ को सब जातियों को देना अपना जीवनव्यापी उद्देश्य बनाया। ब्राह्मणों ने धार्मिक जीवन में प्रवेश के लिए जो उपनयन और वेदों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक शर्त लगाई थीं उनकी कुछ पर्वाद न करते हुए बुद ने बनता को अपने धर्म-संव में सम्मिबत होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, के चेत्र को उन्होंने विस्तृत कर दिया। ब्राह्मण-परम्पराध्रों के अनुसार संन्यासी का जीवन गृहस्य या वानवस्य की श्रवस्था के बाद ही प्रहण किया जा सकता है। वेटों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यदि वह चाहे तो एक अक्तिनिष्ठ कमार के रूप में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह जीवन-पर्यन्त अपने गुरु के पास रह सकता है। वद्ध ने इन सब पाबन्दियों और सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक सैयारियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी व्यक्ति को उनके द्वारा उपदिष्ट वर्म के बादर्श में श्रद्धा है, वह उनके संब में प्रवेश का श्रविकारी है। ब्राह्मणों में भी एड परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभी मनुष्य अपने को योग्य समस्रे, संन्यास बाश्रम में प्रवेश कर सकता था। र यह सम्भव है कि इस परम्परा का समावेश बौद्ध प्रभाव के परिशाम-स्वरूप हुआ हो। यह ध्यान रखने की बात है कि भगवान बुद्ध ने वैदिक अध्ययन समाप्त करने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा प्रहृश्य किए गए ब्रह्मचर्य और एक गृहस्य के द्वारा प्रहरा किए गए ब्रह्मचर्य में कोई भेद नहीं रखा।3

भगवान बुद भौर उनके उद्देश जीवन की केवल एक अवस्था अर्थात् प्रवज्या से सम्बद्ध थे। गृहस्थ-संव का निर्माण भिष्ठ-संव के निर्माण की आवश्यक पूर्व शर्व न थी। प्राचीन भारतीय गृहस्थ प्रत्येक साचु का भोजन और शयनासन से स्वागत करते थे। अतः बौद भिष्ठुओं को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई किठनाई नहीं होती थी। गृहस्थ-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासक और अन-उपासक में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिए सामाजिक स्यवस्था में किसी स्यक्ति के स्थित-परिवर्तन की कोई आवश्यकता न थी। कोई भी न्यक्ति केवल बुद्ध की शरण जेकर उनका उपासक बन जाता था। प्रायः समस्त जाह्य जिन्होंने भगवान बुद्ध से संज्ञाप किया, उनके उपासक बन गए।



१. जान्दोग्य, रारशार ।

र. देखिए जापस्तम्ब धर्म-सूत्र शारशान पर इरदत्त की टीका ।

२. अंगुत्तर २, क्षुड २२३-२०।

इसका बर्थ यह नहीं था कि इसके द्वारा उन्होंने अपनी सामाजिक स्यित में परिवर्तन कर दिया या अपनी ब्राह्मण-परम्पराश्चों और रीति-रिवाजों को छोड़ दिया । व इसरे शक्दों में, किसी क्यक्ति के द्वारा उपासक बनने और साथ ही अपने परम्परागत धार्मिक और सामाजिक के ब्रान्त उपासक बनने में किसी प्रकार की असंगति नहीं थी, हाँ यह अवश्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा आदि से विरित्त के नियम न दूटें। प्राचीन काल में बौद्ध देशों में जो रीति-रिवाज प्रचित्त थे, उनसे भी इस बात का समर्थन होता है। उदाहरखतः, वर्मा में पेगनवंशीय राज-दरवारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मखों के धार्मिक कृत्यों के रंग से रंगे हुए थे और नारायखा, गखेश और ब्रह्मा जैसे देवताओं का आदर होता था।

बौद्ध गृहस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, मगवान बुद्ध के महापरि-निर्वाण के सौ वर्ष बाद, सम्मवतः महासंधिकों के द्वारा, किया गया। आधारमूत शर्ते को एक गृहस्य आवक को पूरी करनी होती थीं, इस प्रकार थीं, (१) त्रि-शरण प्रहरूष करना, (२) पंचशील को लेना, जो उपासकों के लिए अनिवार्य था, (३) उपोसथ के दिनों में उपदेश सुनना ग्रीर अष्टशील को लेना। किमी भी एक गृहस्थ शिष्य अपनी इच्छानुसार भिद्ध-संघ में प्रवेश कर सकता था और जब उसे ऐसा लगे कि भिद्य-जीवन के अनुकृत वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में औट आने के लिए वह स्वतन्त्र था। ब्राह्मणों के आअम सम्बन्धी सिद्धान्त में संन्यासी का जीवन सदा के लिए ही लिया जाता था, परन्तु भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं रक्की।

महायान और भक्ति-सिद्धान्त

बौद्ध-धर्म, जैसा पालि निकायों से दिलाई पड़ता है, पूर्णतः नैतिक खिद्धान्तों पर आधारित एक धर्म है। ईरवरवाद या ईरवरवादी जीवन-मार्ग के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान बुद्ध ने मनुष्य के भाग्य पर शासन करने वाले के रूप में ईरवर पर कभी विचार नहीं किया। न उन्होंने आयाजना और प्रार्थना को ही ब्राह्मणों के अर्थ में कभी महत्त्व दिया। उनके अनुसार मनुष्य की मुक्ति प्रार्थना और पूजा में नहीं, बहिक उसके सम्यक् प्रयस्न और सम्यक् ज्ञान में



१. ओल्डनवर्ग, बुद्धा, पृष्ठ ३८२-८३, १६२ टिप्पची १।

२. यून॰ आर॰ राय, बुद्धिक्म इन बर्मी, पृष्ठ १४८।

३. पन॰ दत्त, इम्बिबयन हिस्टोरिकल स्वाटैरली, ७, वृष्ट ६६८ ।

४. दीव, १,२४४-४५, संबुत्तः ४।३१२-१४।

निहित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त है। 9

परन्तु जब हम तीन या चार शताब्दी वाद के बौद्ध साहित्य की परीचा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध-धर्म ने कुछ ऐसे स्वरूप विकसित कर जिए थे जो उसके मौलिक विचारों से वाहर के थे। महावान बौद्ध-धर्म ने मानव बुद्ध, शास्त्रमुनि, को एक ऐसे शास्त्रत और सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर दिया जो जगत पर शासन करता है और अपने भक्तों को वरदान देता है। ऐतिहासिक बुद्ध केवल आदि बुद्ध के एक अंशमात्र हैं जिन्हें वे धर्म का प्रचार करने और संसार को दुःस और बुराइयों से विमुक्त करने के लिए भेजते हैं। अब लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे और उनकी इस प्रसन्नता से मुक्ति की कामना करने लगे। बौद्-धर्म इस प्रकार सद्धर्मपुषडरीक, गयडन्यूह ग्रीर महायान-सूत्रों में बुद्ध की भक्ति पर आधारित धर्म वन गया । मुक्ति अब भक्ति और भावनामय प्रार्थना पर आधारित हो गई। प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म में भगवान बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया था कि उनके शरीर की पूजा किसी प्रकार उपयोगी हो सकती है। उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने शिष्यों को यही बताया था कि उन्हें धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के सन्कार का उपयुक्त ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं। र इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मौलिक रूप से अनीरवरवादी बौद्ध-धर्म का ईरवरवादी महायान के रूप में परिवर्तन शताब्दियों से चले आते हुए ईश्वरवादी हिन्दू-धर्म के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप हुआ। महायान अपनी भक्ति-भावना के कारण और न केवल हिन्दू बिक्क अनेक पारसी विचारों का भी प्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय और शक्तिमान हो गया और हीनयान को उसने पूरी तरह आच्छादित कर क्रिया, यद्यपि हीनयान भी, जब तक बौद्ध-धर्म भारत में रहा, जीवित बना ही रहा। ह

महायान की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके अनुयायियों से, जो बोधिसत्व कहजाते हैं, यह आशा की जाती है कि वे शुभ कर्म करें परन्तु उसके पुरुष को अन्य प्राधियों के चित्त में बोधि की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्हें

१. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ १०३।

र. दीघ, २।१३=; धरीनाथा, गाथा १६१।

मार० किसुरा, हीनयान एयड महायान, इत्यादि, पृष्ठ ४३; पस० राधाकुष्णन, इथिडयन किलासकी, जिल्द पहली, पृष्ठ ५८३ ।

४. मैकगवर्ने, महायान, पृष्ठ १=३।

अपिंत कर दें। गीता में कर्म को ईरवरापंण कर देने का जो उपदेश है उससे सिकी समानता है। ईसाइयों के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय में भी हमें इसी प्रकार का सिद्धान्त मिलता है जिसे आवश्यक कर्णव्य से अधिक कर्म करने (Supererogatory) का सिद्धान्त कहा जाता है। कुड़ लोगों का विश्वास है कि पुष्प को दूसरों को समर्पित कर देने के बौद सिद्धान्त ने गीता के कर्म को ईश्वरापंण कर देने के सिद्धान्त को प्रभावित किया है। परन्तु बौदों का उपयुक्त सिद्धान्त किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। सिकायों में इस सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है। यह सम्भव है कि जब महायान में परसेवा या परार्थित पर जोर दिया गया तो यह आत्म-बलिदान और वैराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही था। कम से कम ४०० ई० प्० से प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्धान्त का एक स्वाभाविक परिणाम भी आत्म-समर्पण ही है।

श्रद्धे तवाद

महाबान बौद्ध-धर्म ने माध्यमिक और योगाचार, इन दो दर्शन-सम्प्रदावों को जन्म दिया। माध्यमिक दर्शन को नागार्ज न ने, जो भारत के सबसे बहे विचारकों में हैं, एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने विषय-भोग और आहम-पीइन की दो अतियों को बोइकर मध्यम मार्ग को अपनाया था। इसी मध्यम मार्ग की व्याख्या करते हुए और उसके वास्तविक मर्म की खोज करते हुए नागार्ज न ने अपने माध्यमिक सिद्धान्त का प्रवर्तन किया। नागार्ज न के दर्शन का मुख्य विचार प्रज्ञा है जिसकी प्राप्ति वस्तुओं के यथाभूत स्वरूप प्रधांत उनकी शुन्यता के दर्शन से होती है। शुन्यता को उन्होंने 'प्रतीस्य समुत्पाद' का समानार्थ वाची शब्द माना है। इसिजए 'सर्व शुन्यम्' सिद्धान्त-वाक्य का अर्थ उनके अनुसार वाची शब्द माना है। इसिजए 'सर्व शुन्यम्' सिद्धान्त-वाक्य का अर्थ उनके अनुसार वह है कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से उत्पक्ष हुई है, इसिजए वे निःस्वभाव है। यहाँ वस्तुओं से तास्पर्य आन्तरिक और बाह्य धर्मों से है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःसार कोर मायावत् है। जब इसका अनुभव हो जाता है, तो धर्मधातु प्रकट हो जाती है।

नागार्जुन के दर्शन का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त अजातिवाद है। निःस्वभाव और शून्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट हैं। नागार्जुन ने अपने माध्यमिक-शास्त्र में अजातिवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन में बढ़ा आयास किया है। नागार्जुन की न्याक्या और तर्क पद्धति इतनी आकर्षक और मन पर प्रभाव डाजनेवाजी हैं कि उनके विशेषियों को भी उनके सिद्धान्तों को जेने का लोभ हुआ।



१. मैकावर्न, महायान, पृष्ठ ११५ ।

२. बैज्यविक्म, शुरु १३।

ब्रहैत वेदान्त के महान ब्याख्याकार बाचार्य गौडपाद का इस सम्बन्ध में एक उदाहरण है। वे नागाजु°न की तर्क-पद्धति से काफी अधिक प्रभावित हुए। बाह्य जगत, बहुत वेदान्ती और माध्यमिक, दोनों के लिए असस्य है, इस सम्बन्ध में गौडपाद के तर्क बही हैं जो नागार्जुन के। नागार्जुन का अजातिवादी सिद्धान्त बनके शुस्यतावादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। दृश्य जगत के सम्बन्ध में अजातिबाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूर्व अद्भैत वेदान्त के चेत्र में अज्ञात था। उपनिषदों में भारमा भीर ब्रह्मा के सम्बन्ध में तो अनेक बार 'श्रज', 'श्रव्यय' शीर 'निस्य' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु दश्य जगत के सम्बन्ध में ऐसा कभी नहीं किया गया और न गौडपाद से पूर्व श्रद्धैतवादी श्राचार्यों की परम्परा में किसी ने अजातिबाद का इतना विशद प्रख्यापन किया है जैसा गौडपाद ने अपनी कारिकाओं में। इसिक्षिए इस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि आचार्य गौडपाद ने अजातिवाद के सिद्धान्त को नागार्ज न से लिया और अहैत को एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने इस सिद्धान्त में अनुकूल परिवर्तन किए।

महायान बौद्ध-धर्म का दूसरा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय विज्ञानवाद था, जो विश्व को मनोमय मानता था। यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असस्य मानते हैं, परन्तु वे अजातिवाद के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते। माध्यमिक और योगाचार दोनों विश्व को मायावद् मानते हैं। श्रद्ध तवादी भी इसी प्रकार श्रद्ध त में अपनी निष्ठा दह करने के लिए मायावाद को मानते हैं। अह तवाद के महान विजेवा प्रचारक आचार्य शंकर ने माया-वाद के इस शास्त्र की प्रदेश किया और अपने विरोधी न्याय और वैशेषिक जैसे वस्तुवादी दर्शन-सम्प्रदायों के विरुद्ध इसे प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें 'प्रच्छन बौद्ध' कह कर पुकारा गया। परन्तु जगन्मिथ्यात्व को सिद्धि के लिए जो तर्क शंकर ने दिए हैं, वे स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उपनिषदों के अनुसार प्रारम्भ में केवल ब्रह्म या श्रारमा था और उससे अतिरिक्त सब असत् और आर्त था। व इस प्रकार की वोषणा यह स्पष्ट करती है कि केवल बद्ध या आतमा ही सस्य हैं। अब प्रश्न यह है कि शंकर के मायावाद का स्रोत क्या है ! महायान बौद, जो उनके ठीक पूर्वगामी हैं, अधिक सम्भवतः उसके स्रोत ही सकते है। परन्तु दूसरी ओर एक सम्भावना यह भी है कि पिटतन्त्र, जो सांख्य

१. अधिक निवर्गों के लिए देखिए, इग्डियन फिलासकी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६६८

२. श्रदारययक उपनिषद् श्राप्तार ।

दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्रोत रही हो। यह कहा जाता है कि बिट्टतन्त्र में इस आशाय का एक कथन है कि "गुर्यों का परम और सच्चा स्वभाव आदश्य है और को कुछ दृश्य है वह मायावत है।" श्रे प्रासंिक रूप से यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि पूर्ववर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उल्लेख नहीं है।

एक दूसरी बात में भी बौद्ध प्रभाव को खोजा जा सकता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीन रूपों में कर्म का विभाजन प्रायः सव जयह पाया जाता है। फिर इन तीन में से प्रत्येक का अलग-अलग प्रकार से वर्गोकरण विभिन्न जाता है। फिर इन तीन में से प्रत्येक का अलग-अलग प्रकार से वर्गोकरण विभिन्न दर्शन-सम्प्रदायों में किया गया है। बौद्ध कायिक और मानसिक कर्म का तीन रूपों में तथा वाचिक कर्म का चार रूपों में वर्गोकरण करते हैं। उनके मतानुसार तीन में तथा वाचिक कर्म के जीव-हिंसा, चोरी और व्यभिचार। इनसे विपरीत कर्मों को अकुशल कायिक कर्म कहते हैं। इसी प्रकार बौद्धों के अनुसार चार अकुशल वाचिक कर्म हैं—मृवावाद, पिशुनवाचा, परुषवाचा और सिम्भन्नप्रलाप और तीन कर्म हैं—मृवावाद, पिशुनवाचा, परुषवाचा और सिम्भन्नप्रलाप और तीन अकुशल मानसिक कर्म हैं, अभिध्या (लोभ), ज्यापाद (द्रोह) और मिच्या दृष्ट । अकुशल मानसिक कर्म हैं, अभिध्या (लोभ), ज्यापाद (द्रोह) और मिच्या दृष्ट । अकुशल मानसिक कर्म कहते हैं। अब इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य कर्म कहते हैं। अब इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य कर्म कहते हैं। अब इसी प्रकार कर्म का इस प्रकार विवेचन किया गया है। परित्राण, है। 'वातिक' में दस पुष्य कर्मों का इस प्रकार विवेचन किया गया है। परित्राण, परिचरण और दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय, परिचरण और दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय, परिचरण और दान, ये तीन कर्म कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय,

१. गुरानां परमं रूपम्, इत्यादि, योग-सूत्र पर व्यास आब्य ६।१३ में : तथा चानुशासनम् । वानस्पति मिश्र का कहना है, अत्रैव विध्तत्त्रस्यानुशिष्टिः । 'माया' शब्द के दो अर्थ हैं, (१) प्रकृति और (२) अम या अमोत्पादक विध्व । पहले अर्थ का प्रयोग उपनिक्दों और गीता में हैं। दूसरे अर्थ का प्रयोग विशेषतः वौद्धों और अर्द त वेदान्तियों का अपना है।

यहाँ यह और कह देना चाहिए कि उपयु के श्लोक को वाचरपति मिश्र ने वाध गययकृत बताया है (भामती २।१, २,३)। जैसा जे० एच० बुड्स ने दिखाया है (योग-सूत्र),
कृत बताया है (भामती २।१, २,३)। जैसा जे० एच० बुड्स ने दिखाया है (योग-सूत्र),
वह श्लोक मूलतः पञ्चितिस के पण्टितन्त्र से लिया गया होग।। वाध गय सम्प्रदाय
वह शार उसके पाठ्य-प्रत्य की प्राचीनता को सिद्धि ई०एच० जान्स्टन ने की है भार सहे दुक भार उसके पाठ्य-प्रत्य की प्राचीनता को सिद्धि ई०एच० जान्स्टन ने की है भार सहे हुक हंग से यह दिखला दिया गया है कि वाध गयस सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकवि हंग से यह दिखला दिया गया है कि वाध गयस सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकवि अञ्चयोष (५० ई० पू० से ५० ई० तक्) से पूर्व विद्यमान रही होगी (देखिए इक्स्चरित, जिस्द दूसरी, मूनिका, द्वियालीस, कप्पन।)

ये चार कर्म वाचिक हैं; दया, स्पृहा और श्रद्धा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी प्रकार नैयायिक कर्म के दस प्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्णन करते हैं, न कि अ-कुशल कर्मों के विपरीत होने के रूप में, जैसा कि वौद्धों ने किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तीन प्रकार की तपस्याओं के रूप में सात्विक कर्म का तीन प्रकार का विभाजन करती हुई कहती है, 'देव, बाह्मण्, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहलाते हैं। दु:ख न देने वाले, सत्य, प्रिय, हितकर वचन बोलना और धर्म-ग्रन्थों का अभ्यास करना, वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, मृदुता, मौन, श्रात्म-संयम और भावना-शुद्धि, इन्हें मानसिक तप कहते हैं।'' इससे ज्ञात होगा कि गीता पर बौद्ध विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

जब हम मनुस्मृति के बारहवें बध्याय को देखते हैं तो हम उसके विचारों कोर शब्दावलों को बौदों के बिरकुल समान पाते हैं। मनुस्मृति में दस प्रकार के अ-पुर्य कृत्यों का उरलेख इस प्रकार किया गया है: दूसरों के धन का लोभ करना, द्वेर विचार और सहंभाव, वे तीन मानसिक कृत्य हैं। परुष वचन, मृषावाद, पिशुन वाणी और धसम्बद्ध प्रलाप, ये चार जिह्ना के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा और पर-स्त्री-गमन ये तीन कायिक कृत्व हैं। पुनः इसी धध्याय के दसवें रलोक में एक त्रिद्यही साधु की परिभाषा करते हुए सच्चे बौद्ध ढंग में कहा गया है जिस व्यक्ति ने तीन दयहों, वाचिक, मानसिक और कायिक, को अपने वशा में कर लिया है, वहीं सच्चा त्रिद्यहों है। किस ढंग से बौद्ध-धर्म और बौद्ध विचारों ने प्राचीन हिन्दू लेखकों को प्रभावित किया है, इसका प्रभृत साच्य हमें उपयुक्त तथ्य में मिलता है। बौद्ध-धर्म से विचारों के प्रहण करने के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में

परमात्मा अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है, इस विचार ने आगे चल कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे अन्य सब देवाताओं के

१. गीता १७।१४-१६ ।

२. 'दण्ड' का इस अर्थ में प्रयोग बौद्ध और जैनों की एक विशेषता है। देखिए मिल्निम १, पृष्ठ ३७२।

३. उदाहरखतः देखिए रलोक "कामजासि तेम्लम्," इत्यादि जिसे शंकर के गीता-भाष्य ६।४ में उद्धृत किया गवा है भीर जो उदान-वर्ग २।१ में भी पाया जाता है। ऐसे अन्य अनैक रलोक हैं जो महाभारत और नौद अन्यों में समान रूप से पाद जाते हैं।

साथ एकाकार किया जा सकता है। इसी से आगे चल कर अवतास्वाद का जन्म हुआ, जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रभाव डाला । १ श्रवतार देवता का साकार रूप होता है जो बद्यपि एक मनुष्य की तरह काम करता है, परन्तु फिर भी जिसमें देवता की विभृतियाँ रहती हैं। महाभारत श्रीर पुराशों में श्रनेक श्रवतारों के उल्लेख हैं। हरिवंश-पुराण में भगवान बुद्ध का श्रवतार के रूप में उर्खेख नहीं है, परन्तु वराह-पुराण, श्रीन-पुराण श्रीर उत्तरकालीन पुराणों में उनकी गराना श्रवतारों में की गई है। गौडपाद (७२४ ई०) वे जिस प्रकार भगवान बुद की स्तुति की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके समय से पूर्व भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने खगा था। श्रपनी कारिकाश्रों में भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए उन्होंने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि बुद्ध उनकी पूजा के आलम्बन हैं। यही एक न्याख्या हो सकती है, क्योंकि गीडपाद कहर खद्रैतवादी थे।

जब एक बार बुद्ध को अवतार मान लिया गया तो उनके अनुयायियों ने उन्हें वह सब श्रादर दिया जो एक हिन्दू श्रवतार को मिलता था। हिन्दुश्रों के समान वे भी बुद्ध-सूर्ति की पूजा भावना और ध्यान की वृद्धि के लिए करने लगे। अब यह मत प्रायः सर्व-सम्मत है कि हिन्दुओं में मूर्ति-प्जा कम से कम पाणिनि (१००-४१० ई० पू०) के समय से प्रचलित है। परम्तु बौद्धों में मूर्ति पूजा इतनी प्राचीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्तूप आदि के अतिरिक्त अपनी मृतिं की पूजा के लिए प्रतिष्ठा करने की कभी अनुमति नहीं दी। सद्धमंपुण्डरीकसूत्र जैसे उत्तरकालीन प्रन्थ में भी भगवान बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को केवल स्तूप या चैत्य वनाने का आदेश दिया है। परन्तु फिर भी भारत के विभिन्न भागों में जो मूर्तियाँ हाल में मिली हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद ब्यापक रूप से बुद्ध-सूर्ति की पूजा करते थे। आज सिंहल, वर्मा, चीन और दूसरे बौद्ध देशों में लोग बुद-मूर्ति की पूजा उसी प्रकार फूल, भोजन, वस्त्र, दीप और धूप आदि के अर्पण द्वारा प्रार्थना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार हिन्दू लोग भारत में। सिंहल में मूर्ति के निर्माण में अन्तिम कार्य आँलों का रंगना है, जो एक तान्त्रिक किया है श्रीर भारत में भी की जाती है। वर्मा में बुद्ध-मृतिं में प्राण-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जाती है जैसे भारत में। चीन में

२. प्रिंसिपल आर॰ डो॰ कमैरकर के अनुसार उनकी तिथि ५०० ई० के करीब है।



१. वैष्ण्विदम, पृष्ठ २,४१,४२।

भी इसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्व का जीवन-संचार किया जाता है।

सामाजिक सुधार

जब से उपासक लोग बौद्ध संघ के नियमित सदस्य माने जाने लगे, उस समय से उनमें भी भिन्नजों के समान जाति-सम्बन्धी नियमों के पालन की हिलाई होने लगी। इस परिवर्तन का हिन्दुओं पर दुरगामी प्रभाव पड़ा। उनके अन्दर के कुछ उदार विचारकों का ध्यान समाज-सुधार की श्रोर गया श्रीर वे हिन्द-धर्म की सीमा के अन्दर रहने वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिए यत्नशील हुए। कुछ ने उप्रतापूर्वक जाति-प्रथा की कडाइयों और श्रत्याचारों पर बाक्रमण किया। कृषित्तर (करीब ११०० ई०) नामक एक तमिल बेखक ने जातिवाद की कड़ी आलोचना की। तेलुगु बेखक वेमन और कनारा के सुधारक बासव ने जाति-प्रया के विरुद्ध भ्रान्दोलन शुरू किए। बासव ने तो खिंगायत नामक एक वीरशैव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसने समाज में ब्राह्मणों की उच-तर स्थिति और प्रतिष्ठा की पूरी तरह उपेचा की । उत्तरकाखीन वैष्णवों ने, विशेषतः रामानुज-सम्प्रदाय के वैष्ण्वों ने, इस बात की आवरयकता समभी कि धार्मिक उत्सवों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को दीला कर दिया जाय। दे सब जातियों से उन्होंने अपने सम्प्रदाय के जिए अनुयायियों को जेना शुरू कर दिया जिससे वैष्याद धर्म का प्रचार साधारण जन-समाज में भी हुआ। उत्तर-कालीन घार्मिक नेताओं ने भी, जिनमें कवीर श्रीर गुरु नानक श्रादि मुख्य हैं, इसी प्रकार के विचारों का समर्थन किया। सुधार की यह आग आधुनिक युग तक जवाती रही, जबकि जाति-भेद के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू कर दिया है। आज यह ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध कितने बुद्धिमान और दूरदर्शी थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि धार्मिक जीवन सब वर्गों के मनुष्यों के लिए खुला हुआ होना चाहिए।

## शाकाहार

भगवान बुद्ध ने यह आवश्यक नहीं समक्षा कि वे अपने भिन्न शिष्यों के जिए शाकाहार का विधान करें। जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें

१. देखिर जै॰ एन॰ फकु इर, काउन आफ हिन्दुइक्म, पृष्ठ ३२३।

यह तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णाव मन्दिरों में देखा जा सकता है।

माँस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में पशुद्धों की हत्या होती है। स्पष्टतः, वे हुस बात पर आग्रह नहीं कर सकते थे कि उनके गृहस्थ शिष्य शाकाहार ही करें।

सर्वप्रथम अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य के कीने-कीने में पशु-जीवन की पदिश्रता की घोषणा की और अपने पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूर्वक अनुसरण करते हुए उसने लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें धार्मिक कृत्यों के लिए भी पशुक्रों की हत्या नहीं करनी चाहिए । उसने बौद्ध संघ को, जिसमें उस समय गृहस्थ श्रीर भिद्ध दोनों ही सम्मिलित थे, अवश्य बहुत हुद तक प्रभावित किया होगा। यह भी सम्भव है कि अशोक के बाद उसके इस सुधार से प्रभावित कुछ हिन्दू और जैनों ने उसके इस कार्य की आगे बढ़ावा हो और जनता में उसके बिए सहानुभूति पैदा की हो, जिसके परिणाम-स्वरूप ही सम्भवतः बौद्ध संघ ने मांस-भोजन का पूर्ण निषेघ कर दिया हो, जैसा कि लंकावतार-सूत्र में उल्लिखित है। फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हर्षवर्धन का आविर्माव हुआ तो उसने गड़ी पर बैठने के बाद ही यह बोषणा कर दी कि उसके राज्य में कोई माँस न लाए। इसके बाद जो उत्तरकाबीन वैद्याव स्रोर शैव सायु हुए, उनके उपदेशों के परिणामस्वरूप शाकाहार को और अधिक बल मिला और जनता द्वारा उसे अधिक शीव्रता के साथ प्रहण कर जिया गया । इन वैष्ण्व श्रीर शेव सन्तों का विश्वास था कि अत्येक वस्तु के अन्दर ईश्वर है और ईश्वर में सब वस्तुएँ हैं, इसलिये वे घास पर भी लापरवाही से चलने में भय अनुभव करते थे। महायान बौद्ध सन्त भी अपने शरीर के पोषया के लिए निरीह पशुर्थों की हत्या को घृया की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनका स्वयं का जीवन भी तभी तक रहने के योग्य था जब तक कि वह दूसरे प्राणियों की इच्छा की पूर्ति का साधन था। इन सन्तों के सतत उपदेश झौर श्रम्यास का ही परिणाम है कि शाकाहार भारत में एक स्थायी वस्तु बन गया है।

संबेप में, ढा॰ राघाकृष्णान के शब्दों में, बौद-धर्म भारत की संस्कृति पर अपना स्थायो चिद्ध छोड़ गया है। सब आर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर है। हिन्दू-धर्म ने इसके ने स्थायो चिद्ध छोड़ गया है। सब आर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर है। हिन्दू-धर्म ने इसके ने तिशास्त्र के सर्वोत्तम अंश को अपने में समाविष्ट कर लिया है। जीवन के प्रति एक नया बादर, पशुआं के प्रति द्या, उत्तरदृषित्व का भाव और उच्चतर जीवन के प्रति उद्योग, यादर, पशुआं के प्रति द्या, उत्तरदृषित्व का भाव और उच्चतर कराई गई हैं। बौद ये सब बातें एक नए बेग के साथ भारतीय मस्तिष्क को ध्वयत कराई गई हैं। बौद प्रभावों को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उनके कारण ब्राह्मण-परम्परा की धर्म-साधनाओं ने प्रभावों को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उनके कारण ब्राह्मण-परम्परा की धर्म-साधनाओं ने अपने उन अंशों को छोड़ दिया है जो मानवता और बुद्धिवाद के श्रवुकूल नहीं थे।



१. इविडयन फिलासफी, जिस्द पहली, पृष्ठ ६०८।

## तान्त्रिक बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त

तान्त्रिक वौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज्रयान और सहजयान जैसे रूप सिम्मिलत हैं। बौद्ध-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी एक ऐसी साधना को जन्म दिया जिसमें मन्त्रों, धरिएयों और मण्डलों का प्रचलन हो गया। इस प्रकार की साधना गुझ इंग की होती थी और गुरु-शिष्य की परम्परा से उसका एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक सम्प्रेषण होताथा। इस प्रकार की प्रतीकात्मक और दुहरे धर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करने वाले लोग करते थे और सिद्धि के लिए अनेक देवी-देवताओं की पूजा भी करते थे।

गुद्धतावादी बीद-धर्म की इस शाखा से सम्बन्धित बीद-धर्म का एक उत्तर-कालीन विकसित रूप और या जिसका नाम 'बल्लयान' है। इसका प्रचार अधिकतर समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुल्ल बातें अनैतिक और आपित्तजनक भी थीं, जिनका मूल बुद्ध-उपदेशों से कुल्ल सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में इस सम्प्रदाय का काफी जोर था। विकमशीला तान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, जहाँ से यह धीरे-धीरे बंगाल, असम और उद्दीसा तक फैल गई। इस सम्प्रदाय की विकृत कियाओं के प्रति सभी समम्बदार आदमियों ने विद्रोह किया और इन्हीं के अधिकांश रूप में भारत में बौद्ध-धर्म का इस इन्छा।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म की शिषाओं के सम्बन्ध में बाज भी काकी अम है और इसका मुक्य कारण तन्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सन्ध्या भाषा' भी कहा गया है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तान्त्रिकों ने ही नहीं, बौद्ध सिद्धों ने भी किया है भीर चीन के 'चान' तथा जापान के 'ज़ेन' बौद्ध-धर्म के साधकों ने भी।

वान्त्रिक बौद-धर्म का हिन्दू-धर्म पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि आज तक अनेक परिचमी विद्वान यह सममते हैं कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुई और उनसे प्रायः हासप्रस्त बौद सम्पदायों ने उसे लिया। परन्तु बौद-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, उसको देखते हुए इस मध को ठीक नहीं माना जा सकता। पूर्ववर्ती महासंधिकों के पास तक मन्त्रों का एक संप्रह या जिसका नाम धारखी-पिटक था। किर मंजुशी-मुजकरप में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है, न केवल मन्त्र और धारखी ही पाए जाते हैं, बिक्क अनेक मयहल और मुद्राएँ भी। यद्यपि मंजुशीमुजकरप की रचना-तिथि निरिचत नहीं है, किर भी इतना निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी तक बौद तान्त्रिक दर्शन ने एक ब्यवस्थित रूप प्राप्त कर जिया था, जैसा कि हमें गुह्यसमाजतन्त्र से स्पष्ट मानूम पढ़ता है।

तान्त्रिक बौद् -धर्म शैव-धर्म की एक शाखा ही है, यह कहना उन्हों के लिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते। बौद्धों का तन्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरचित है, अभी तक भारतीय ज्ञान के गवेषकों की दिष्ट में पूरी तरह नहीं आया है। हिन्दुकों के तन्त्रों का बीह-तम्त्रों से मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल दोनों की विधि और उद्देश्यों में ही अन्तर हैं, बल्कि बौद्ध तन्त्र द्विन्दू तन्त्रों की अपेचा ऐतिहासिक द्दि से प्राचीन और मौलिक भी हैं। श्री विनयतोष भट्टाचार्य ने अपने प्रन्य ''इन्ट्रोड वशन टु बुद्धिस्ट पुसीटेरिज़्म'' में यह निष्कर्ष स्थापित किया है, "बिना विरोध की श्राशंका के यह बोष्णा की जा सकती है कि बौद लोगों ने प्रथम बार तन्त्रों का प्रवेश प्रपने धर्म में किया और उसके बाद के काल में हिन्दुओं ने उन्हें बौदों से लिया। यह कहना निरर्थक है कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शैव-धर्म का एक परिखाम था।""

बौद श्रीर हिन्दू तान्त्रिकता में एक वड़ा भेद यह है कि हिन्दू तन्त्रों में शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान है, परन्तु बौद तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई स्थान नहीं है। वहाँ प्रज्ञा सुख्य विचार है। शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, जिसकी खोज बोद्ध साधक नहीं करता। शिव त्रीर शक्ति के मिलन से सुष्टि के आरम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं। परन्तु बौद तान्त्रिक सुध्टि के बद्भव और विकास से श्रधिक सम्बन्ध न रखकर उस 'श्र-जात, श्र-मृत' श्रवस्था में जाना चाहता है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है और जिसे वह 'शून्यता' कहकर प्रकारता है।

बौद्ध तन्त्र योगाचारियों के विधिवत् उत्तराधिकारी है और उपयुक्त रूप से व्याख्या करने पर उनका मन्तव्य 'प्रतीत्यसमुखाद' कीस्थापना करना ही है, जो बौद्ध-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त है। गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बौद्ध-तन्त्र "वह विस्तृत दर्शन हैं जो सम्पूर्ण विद्या को संश्लिष्ट करते हैं, वह ध्यान-विधि हैं जो जिस किसी वस्तु पर मन को एकाय करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं श्रीर वह जीवन की कला हैं जो शरीर, वासी और मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति-मार्ग की सहायता के लिए करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं।"2

<sup>1 08 8</sup> BP . 5

२. गुरु गम्योषा-कृतः "दि ट्वेल्व श्रीडस्पेंसिविल थिंग्स।" मिलाइय श्वान्स-वेयटण, टिवेटन योगा यस्ड सीके ट डाविट्रन्स, पृष्ठ ७६ ।

#### मन्त्रयान और सहजयान

बौद-धर्म की अनेक शाखाओं में सबसे कम ज्ञात मन्त्रयान और सहजवान ही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्यतः 'सब की धारणा यही है कि वे उत्तरकाबीन विकास के परिगाम स्वरूप उत्पन्न हुए। परन्तु मन्त्र प्राचीन पालि त्रिपिटक के कुछ अंशों में भी पाए जाते हैं, उदाहरणतः भ्राटानाटियसुत्त में । यद्यपि प्रारम्भिक बौद-धर्म में मन्त्रों के उपयोग का विनिश्चय नहीं किया जा सकता, परन्तु यह निश्चित है कि उनका घीरे-धीरे विकास होता गया और एक परवर्ती युग में मन्त्रयान के रूप में बन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया । सन्त्रयान और सहजयान का विषय बाध्यात्मिक विकास के मनोवैज्ञानिक रूप से क्रियाशील तत्वों का विवेचन करना है। उनकी शिक्षा अत्यन्त व्यक्तिगत ढंग की है, जो अपरोच अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है, शब्दों के स्थावहारिक अर्थों के द्वारा नहीं । यही कारण है कि इन दोनों सम्प्रदायों का समझना कठिन है। मन्त्रयान का उद्देश्य वही है जो बौद-वर्म की अन्य शासाओं का, अर्थात् मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या आध्या-रिमक परिपक्वता । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्रिरस्न की शरण प्रहण करना भौर बोधि-चित्तोत्पाद आवश्यक हैं। जिस नई जीवन-दृष्टि का विकास बौद्ध साधक को करना होता है, उसके लिए वह चित्त को एकाम करता है। चित्त की इस एकामता या समाधि को सम्पादित करने के लिए मन्त्रों का उपयोग है। वे विरोधी श्रवस्थाओं को दूर करते हैं, क्योंकि मन्त्र, जैसा उनके अर्थ से स्पष्ट है, मन के रखक हैं। वे समाधि को प्राप्त कराने में सहायक हैं। मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधात्मक नहीं । उसका उद्देश्य बोधि की प्राप्ति है, निरोध नहीं । मन्त्रयान एक योग-मार्ग है जिसका जब्य व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ अविमाज्य एकता सम्पादन करना है। मन्त्रयान की अन्तिम अवस्था 'गुरु-योग' कह बाती है जो अपनी आत्मा में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योग एक अत्यन्त एकान्त साधना है और उसके विधान जटिल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिमा अत्यधिक बताई गई है, क्वोंकि उसके बिना मन्त्रधाव का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं हो सकता।

मन्त्रयान से वनिष्ठ रूप से सम्बन्धित सहजयान है। 'सहज' शब्द का अर्थ है 'साथ उत्पत्त'। परन्तु यह 'साथ उत्पत्त' होने वाला क्या है ? प्रसिद्ध विक्वती विद्वाब और सन्त मि-ल-रस-प के एक मुख्य शिष्य ने इसका बत्तर देते हुए कहा है कि धर्म-कार्य और उसका आभास, ये दो साथ-साथ उत्पत्त हैं। यह कहने से उनका ताल्पर्य यह है कि सत्य और उसके आभास के बीच कोई पाटी न जा

सकते वाली लाई नहीं है, बल्कि वे दोनों अभिन्न हैं। इस अभिन्नता का अर्थ यह है कि सत्य एक ओर अविभाज्य है, परन्तु बुद्धि के विकल्पों और विश्लेषण के द्वारा वह अनेक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकता का साचारकार अन्तर्ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। इस अन्तर्ज्ञान को विकसित करने का मार्ग ही सहज्ञयान है। इस प्रकार सहज्ञयान एक साधना-पद्धित है, जिसमें वौद्धिकता की अपेचा अन्तर्ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। भावना का स्पन्तन भी उसमें विद्यमान है।

मन्त्रयान और सहजयान का सबसे अधिक प्रभाव तिब्बत के बौद्ध-धर्म पर पदा है और इसे प्रमाणित करने के जिए भी पर्याप्त साक्य है कि बौद्ध-धर्म के ध्यानवादी सम्प्रदाय का आधार भी यह साधना-पद्धति ही है। मन्त्रयान और सहजयान आज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हैं, जिनका अभ्यास तिब्बत, चीन और जापान में किया जाता है।



### बौद्ध-धर्म और आधुनिक संसार

सांस्कृतिक श्रीर राजनैतिक निष्कर्ष

मुम् चिनिक संसार में बौद-धर्म के सांस्कृतिक धौर राजनैतिक निष्क्षों को समक्ष्ये के लिये हमें पहले बौद-धर्म की परिभाषा करनी होगी धौर संस्कृति धौर बर्म के साय उसके सम्बन्ध के स्वरूप को समक्ष्या होगा। धपने पच्चीस सी वर्ष के इतिहास में बौद-धर्म ने जो सांस्कृतिक कार्य किये हैं धौर इस बीच उसका जो राजनैतिक स्थान और प्रभाव रहा है, उसकी काँकी हमारे जिये पूर्व धौर परिचम में बौद-धर्म के सांस्कृतिक निष्कर्षों को समक्षने में सहायक होगी।

#### बौद्ध-धर्म का स्वरूप

बीद-धर्म, या ठीक कहें तो धर्म, निर्वाण का एक साधन है। यह बीद-धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कही जा सकती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने धर्म की उपमा बेदे से दी है। जिस प्रकार देदा पार होने के जिए है, पकद कर रखने के जिए नहीं, कसी प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार करने के जिए है, पकद कर रखने के जिए नहीं। जिस प्रकार पार होने के बाद बेदे की आवश्यकता नहीं रहती, उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार धर्म की स्थित है। परम्तु जब तक हम समुद्र के इस पार हैं, या उसे तरने का प्रयत्न कर रहे हैं, धर्म कपी देदे की हमें अनिवायता आवश्यकता है और उसे हम किसी प्रकार छोड़ नहीं सकते।

नौद-धर्म का स्वरूप ज्यावहारिक है, इस बात पर ज़ोर हमें भगवान बुद के उन शन्दों में मिजता है जो उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापती गौतमी से कहे थे। युक्त बार महाप्रजापती गौतमी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें ऐसा उपदेश हैं जिसकी मादना करते हुए वह एकान्त में अप्रमाद-पूर्वक विचरण करें। भगवान

斯

१. मज्जिम-निकाय, १,१३४।

ने उसे उत्तर दिया, "गौतमी । जिन धर्मी के बारे में तू निश्चयपूरक जान सके कि वे निष्कामता के लिए हैं, कामनाओं की वृद्धि के लिए नहीं, विशय के लिए हैं, राग के जिए नहीं, सांसारिक लाओं को घटाने के जिए हैं, बढ़ाने के जिए नहीं, निजोंभ के बिए हैं, जांम के विए नहीं, सन्वोध के विए हैं, श्रसन्वोध के विए नहीं, एकान्त के जिए हैं, भीड़ के जिए नहीं, उधम के जिए हैं, प्रमाद के जिए नहीं, अच्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हैं, बुराई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं, तो गौतमी ! उन ऐसे धर्मों के विषय में तू निश्चयपूर्वक जानना कि यही धर्म है, यही विनय है, यही शास्ता का सन्देश है।" यही कारण है कि महायानी लोग श्रशोक के साय न केवल यह कह सके कि "जो कुछ भनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा है" विक यह भी कि "जो कुछ भी ठीक कक्षा गया है, सब बुद्ध का बचन है।

निर्वाण के साधन में तीन बातों के अम्यास सम्मिलित हैं, शील, समाधि धौर प्रज्ञा । भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वांश के बाद जब एक तरुण ब्राह्मण ने उनके शिष्य आनन्द से पूजा कि उनके शास्ता किन बातों का उपदेश दिया करते थे, वो आनन्द ने उससे कहा कि अगवान शीस, समाधि और प्रज्ञा का उपवेश दिया करते थे। इनमें से प्रत्येक की आनन्द ने उस तरुण ब्राह्मण के प्रति न्याक्या भी की। महा-परिनिब्बाख-सुत्त के अनुसार अगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाख से पूर्व जो अन्तिम उपदेश विभिन्न स्थानों पर अपनी अन्तिम यात्रा के प्रवसर पर दिये, उनका सार साधना के ये तीन झंग, शीख, समाधि और प्रज्ञा ही थे। शीख से तारपर्य गृहस्य और प्रवजित सबके जिये पालनीय पंचशील तथा हीनयान और महायान के भिचुओं के खिये पाखनीय क्रमशः २२७ या २४० विनय सम्बन्धी नियमों से है। समाधि में स्पृति-भावना, सन्तुष्टिता, पंच नीवारणों का त्याग और ध्यान की चार (या बाठ) अवस्थाओं की प्राप्ति बादि सम्मिबित हैं। प्रज्ञा में साधारवातः बौद धमें के सब सिद्धान्तों का समावेश है, जैसे कि प्रतीत्यसमुत्याद, त्रिजच्या, चार बार्य सत्य, सर्वधर्म-नेरात्म्य, चित्त-मात्रता, त्रि-काय, श्रादि । निर्वाश-प्राप्ति के जिये साधक को क्रमशः तीन श्रवस्थाओं में होकर गुजरना पहता है। जब कि शीव शीर समाधि सम्बन्धी अभ्यास अन्य धर्म-साधनाओं में भी पाये जाते हैं, प्रज्ञा सम्बन्धी सिदान्त बीद-धर्म का अपना है।

१. विनय, २,१०।

२. अध्यारायसंचूदन पूत्र, शान्तिदेव-कृत शिवा-समुच्वयः सतिल दैयदल तथा बच्चू० एच॰ डी॰ राज्य, लन्दन, हारा अनुवादित, १६२२, क्ट १७ ।

#### बौद्ध-धर्म और संस्कृति

संस्कृति के तीन कार्य हैं। पहला यह कि संस्कृति शिचा श्रीर अनुशासन के बारा मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक श्रीर सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी विकास को सम्पन्न करती है। दूसरा यह कि वह लिलत-कलाओं, मानवीय शास्त्रों और विज्ञान के उदार वचों में अभिकृति उत्पन्न करती है और उनके विकास में योग देती है। वीसरा संस्कृति का कार्य यह है कि इन सबके परिणाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती है। इन तीनों अर्थी में बौद-धर्म का संस्कृति से वनिष्ठ सम्बन्ध है। हम पहले देल चुके हैं कि बौद-धर्म का बर्ध निर्वाण का साधन है, जिसमें शील, समाधि धौर प्रज्ञा सम्मिलित हैं। संस्कृति की हम इनमें से समाधि-भावना में समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भावना के समान कला और विज्ञान भी मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर उसे संस्कारी बनाने और एक उच्चतर स्तर पर उसे ले जाने वाले हैं। इस प्रकार संस्कृति निर्वाण का पुक साधन बन जाती है। चूँकि विज्ञान की अपेचा खिलत-कलाओं में मनुष्य के इदय को स्पर्श करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इसिविए वे अपने भावुकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मनुष्य की चेतना को अधिक उच धरावल पर से जा सकती हैं और उसका अधिक संस्कार और विश्वदीकरण कर सकती हैं। यही कारण है कि गणित या रसायन-शास्त्र की अपेना चित्र-कला, संगीत और कविता के साथ बौद-धर्म का अधिक वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

कला के दो रूप हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक कला में सिमज्ञानपूर्वक मनुष्य की चेतना को उद्धतर धरातल पर के जाने का प्रयस्न किया जाता है।
उदाहरखत: बुद्ध की मूर्ति को लीजिये। एक कला-कृति के रूप में इसकी केवल
सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उद्धतर श्रवस्था में
चला जाता है। जिस सूर्ति में यह कलात्मक सौन्दर्य न हो उससे यह काम नहीं
हो सकता। जब साधक बुद्ध-मूर्ति की और अपने चित्त को स्थिर करता है तो
स्वभावतः उसे अपनी चेतना को निर्मल और परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है।
बौद्ध कला में चित्र-कला, मूर्ति-कला, संगीत और कविता को एक आध्यात्मिक
परम्परा में बन्तिनंबद्ध कर दिया गया है और उनका उपयोग न केवल धर्म-प्रचार के
साधन के रूप में विकि ध्यान के शालम्बन के रूप में किया गया है। यही कारण
है कि बौद्ध कला मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने वाला वह सबसे बढ़ा उपाय है
जिसका उद्भावन मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने वाला वह सबसे बढ़ा उपाय है
जिसका उद्भावन मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने वाला वह सबसे बढ़ा उपाय है
जिसका उद्भावन मनुष्य के किया है। लौकिक कला का सम्बन्ध चूँ कि धर्म से
नहीं होता, इसलिये उसका प्रमाव चेतना को ऊँचा उठाने में इतना अधिक नहीं

होता। चूँ कि उसकी दढ़ बुनियाद नैतिक जीवन में नहीं होती, इसिवये उसका प्रभाव भी खग्रस्थायी होता है। कला ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती है, परन्तु वह उसके स्थान को नहीं ले सकती। इसी प्रकार कला धर्म के स्थान को भी नहीं ले सकती। निर्वाण के साधन के रूप में धर्म के, जैसे हम पहले देख चुके हैं, तीन थांग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। कला ध्यान को प्रेरणा दे सकती है, परन्तु वह प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकती। समाधि और प्रज्ञा में यह अन्तर है कि समाधि चादे जितनी ऊँची चली जाय, परन्तु फिर भी वह लौकिक रहती है, जब कि प्रज्ञा लोकोत्तर है। इसिलिए धर्म, जिसमें केवल नीति (शील) और ध्यान (समाधि) ही नहीं, बल्कि प्रज्ञा भी सम्मिलित हैं, कला को अपने अन्दर समाये हुए ही नहीं, बल्कि उससे अतीत भी है।

बौद-धर्म का सम्बन्ध परम्परागत रूप से देवल धार्मिक कला से ही नहीं, विक लौकिक कला से भी रहा है। इसका अर्थ यह है कि कला का ध्यान के लिए उपयोग करने के अलावा उसने सुन्दर वस्तुओं की शुद्धताकारी और संस्कारमयी शक्ति को भी स्वीकार किया है और स्वतन्त्र रूप से कलाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया है। यही कारण है कि हमें बौद्ध-कला की परम्परा में केवल बुद्ध और बोधि-सत्वों की ही मुर्तियाँ नहीं मिलतीं, विक यस, यिखणी और अप्सराओं की भी, जिनका बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर अरवधीप ने यदि बुद्ध के चरित को एक महा-कान्य के रूप में प्रस्तुत किया है वो दूसरी ओर वैंग-वी ने पर्वतों, कुहासों और निर्कारिणियों के गीत गाये हैं। महायान ने, बोधि-धाति के प्रक साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरण साधनों के क्या है। वस्तुतः हीनयान और महायान दोनों ने ही प्रभूत मात्रा में लौकिक और धार्मिक कला को जन्म दिया है।

बौद्ध-धर्म और राजनीति

बौद्ध-धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध उतना सरल नहीं है जितना संस्कृति के साथ । इसका कारण यह है कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर व्यक्ति से है, इसिंबए व्यक्तिगत धर्म के रूप में उसका सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से आसानी से दिखाया जा सकता है। एक संस्था के रूप में व्यवस्थावद बौद्ध-धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म के व्यक्तिगत और संस्थावद दोनों रूपों से है। फिर बौद्ध-धर्म के संस्थावद रूप के भी दो अंग है, भिष्ठ-संघ और उपासक-संघ। 'राजनीति' शब्द का प्रयोग भी अनेक अर्थों में किया जाता है। बौद्ध-धर्म के व्यक्तिगत और संस्थावद दोनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध की प्रदक्षित

करने के जिए हमें इन बातों पर विचार करना श्रावश्यक होगा, (श्र) बौद-धर्म और राजनीतिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध, (श्रा) बौद-धर्म और राज्य, (ह) उपासक-संघ और सरकार, (ई) भिष्ठ-संघ और सरकार, (उ) भिष्ठ का व्यक्तिगत रूप से सरकार से सम्बन्ध, (क) उपासक और कियात्मक राजनीति, तथा (ए) मिष्ठ और कियात्मक राजनीति।

जहाँ तक हम जानते हैं भगवात बुद्ध ने धर्म-विनय के प्रश्नों तक छएने की सीमित रखा और विभिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों की बच्दाइयों या बुराइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद के जीवन-काल में, जैसा इतिहासकारों को सुविद्वित है, दो प्रकार की शासन-प्रयाखियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचित्रत थीं, राज-तन्त्रात्मक धौर गण्तन्त्रामक । मगवान बुद्ध वे इवमें से किसी की प्रशंसा या निन्दा में इन्द्र नहीं कहा है। उनका यह कहना कि जब एक वजी गणुतन्त्र के लोग निरन्तर बदी संख्या में इकट दे होकर सभाएँ करते रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं, गयातन्त्र प्रयाजी के पन में उनका समर्थन इसी प्रकार नहीं माना जा सकता, जिस प्रकार यदि वे यह कह देते कि अजातराम् अपनी चालाकी से क्ली सम्रतन्त्र को फोद सकता है तो उनका यह कथन निरंक्रशता का धनुमति-सुचक नहीं साना आ सकता था। भगवान बुद्ध ने केवल परिस्थिति के तथ्यों का कथनमात्र किया। उन्होंने कोई नैविक निर्णय नहीं दिया । परन्तु एक बात पर भगवान बुद्ध सीर उनके बाद सम्पूर्ण बौद परम्परा विरुक्तल स्पष्ट है। वह यह कि सरकार का यह कर्चन्य है कि वह नैतिक धौर श्राध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे । व् कि बौद्ध-धर्म निर्वास का एक साधन मात्र है, इसलिए उसकी यह स्वामाविक माँग है कि राज्य यह स्वीकार करे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक बावश्यकताओं की पूर्वि मात्र न होका निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कर्त्तब्य है कि अपने नागरिकों के लिए ऐसी राजनैतिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें रह कर गृहस्थ श्रीर प्रवजित सब धर्म के अनुसार अपना जीवन-यापन कर सकें। इस प्रकार बील-धर्म का उस किसी राज-नैतिक बाद से कोई भेद नहीं हो सकता जो अन्विद्वित या प्रकट रूप से नैतिक और आध्यारिमक नियम की श्रेष्ठता स्वीकार करता है और उसके व्यक्तिगत और संवदद रूप से प्रयोग के लिए साधन जुटाता है। बीद-धर्म को न तो समाजवादी भीर न पूँ जीवादी राज्य में कोई बापत्ति है, शर्त यही है कि वह अपनी जनता के न केवल भौतिक विक नैविक और आध्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये।

(बा) बीह-प्रमं बीर राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप इस बात पर निर्मर करेगा कि राज्य का स्वरूप क्वा है बीर उसमें रहने वाली बीह्र' जनता की संख्या क्या है। यदि किसी राज्य में अ-बौद्ध लोगों की संख्या अधिक है, तो बौद-धर्म आशा क्रेगा कि उसके अनुयायियों को वही अधिकार शाप्त हों जो अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों को । इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धान्तों के अनुसार जीवन-यापन करने की और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें सहन कर क्रिया जाए वा चाहे उन पर श्रत्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य के प्रति स्वामिभक्त रहेंगे जिसमें वे रह रहे हैं। जिस राज्य की अधिकांश जनता बौद है, वहाँ बौद-धर्म स्वामाविक तौर पर राज-धर्म की स्थिति प्राप्त करना बाहेगा । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । बौद सम्प्रदाय एक-दूसरे के प्रति हो नहीं, बिक श्र-बौद परम्पराओं के प्रति भी सहनशील श्रीर उदार दृष्टि रखने वाले हैं।

(इ) व्यक्तिगत रूप से बौद नागरिक और सरकार के सम्बन्ध के विषय में ष्मिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बौद-धर्म अपने अनुयायियों के जौकिक मामलों में हस्तचेप नहीं करता । वह केवल सत्य का उपदेश देता है, उसका बादेश नहीं । बौद-धर्म सस्य के सिद्धान्तों को सिखाता है और उनके प्रयोग के स्वरूप की भी, परन्तु विस्तार की बातें वह व्यक्ति पर ही छोड़ देता है, जिनका निर्माय उसे स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चाहिये। एक बौद् नागरिक से यह आशा की वाली है कि वह अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नैतिक और आध्यारिमक कल्याया में क्रियात्मक रुचि तो श्रीर अपने सामाजिक श्रीर राजनीतिक जीवन की धर्म

के अनुसार विताने का प्रयत्न करे।

(ई) एक बीद देश में भिच्छ संघ और सरकार का वही सम्बन्ध है जो ध्यक्तिगत जीवन में एक भिष्ठ का उपासक (गृहस्य-शिष्य) से होता है। इसका वर्ष यह है कि सरकार को संघ-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रचा और सहायता करनी चाहिए । जिस प्रकार एक श्रद्धालु उपासक विहार श्रीर चैत्व वनवाता है, चार्किक प्रन्यों का प्रकाशन करवाता है और श्रन्य पुरुष के कार्य करता है, उसी प्रकार इन कामों को एक बड़े पैमाने पर एक बीद राज्य की सरकार को करना चाहिए। दूसरी श्रोर जिस प्रकार एक भिष्ठ उपासक को सदम का उपदेश करता है, सत्य का मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार संघ का यह कर्त्तंच्य है कि वह सरकार की न केवल धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में मार्ग दिखाये, बक्कि राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में धर्म के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे। जहाँ कहीं बह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनता या राजनीतिक नेता धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं, वो उसे उनकी समालोचना भी क्रानी चाहिए। इस प्रकार की समालोचना को देख कर इमें यह न, समक्त लेना चाहिए कि मिद्र राजनीति में पर रहे हैं। जब तक धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका अधिकार धीरे-धीरे कम होता चला जायगा। चूँ कि धर्म की रचा संघ का कर्तव्य है, इसिलए उसका यह भी कर्तव्य है कि वह राजनीति या जीवन के ध्रम्य किसी चेत्र में उसके प्रयोग की धोर भी देखे। व्यावहारिक राजनीति में पड़ने का तो संघ के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संघ का सत्परामर्श तो ध्रम्दर धौर बाहर देवल शान्ति और सद्भावना की वृद्धि के लिए ही होगा धौर उसका केवल एक ही सन्देश होगा "इस संसार में वैर की शान्ति कभी वैर से नहीं होती, विक प्रेम से होती है। यही सनातन धम है।"

- (उ) संव के द्वारा या संघ की अनुमति के बिना भिन्न का व्यक्तिगत रूप से सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीं कर सकता और न उसके लिए पारिश्रमिक से सकता है। जहाँ धार्मिक मामलों के खलग मन्त्राजय हों या धर्म के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समितियाँ हों, वहाँ इस नियम में खपवाद हो सकते हैं, जैसे कि स्थाम में। किसी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा भिन्न से नहीं जी जा सकती और न उसकी अनिवार्य भर्ती राज्य के किसी काम के लिए की जा सकती है।
- (ज) बौद गृहस्यों का सम्बन्ध चूँ कि सरकार से होता है, इसलिए उन्हें कियारमक राजनीति में भाग लेना ही पढ़ेगा, फिर भी उनसे यह आशा की जाती है कि वे धम के अनुसार आचरण करेंगे।
- (ए) भिच्च श्रपनी उपसम्पदा के समय जिन नियमों को अह्या करता है श्रीर जिनके पालन के लिए वह प्रतिज्ञाबद है, उनके श्रनुसार उसे क्रियात्मक राजनीति से सर्वथा श्रला ही रहना चाहिए। "सांसारिक लाभ का मार्ग दूसरा है श्रीर निर्वाचगामी मार्ग विरुक्त दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिच्च सम्मान की कामना न करे, बल्कि इसे चाहिए कि विवेक की वृद्धि करे।" इस उपदेश के श्रनुकूल श्राचरण करने के लिए यह श्रावश्यक है कि भिच्च न किसी राजनीतिक संगठन में सम्मिलित हो, न उसकी सहायता करे धीर न उसे मत (वोट) ही प्रदान करे। राजनीतिक या अर्ड-राजनीतिक स्वरूप की समाश्रों या सार्वजनिक जलसों में भी उसे भाग नहीं लेना चाहिए। संघ के जो सदस्य यह श्रनुभव करते हैं, जैसा कि हाल में वर्मा श्रीर सिंहल में कुछ ने किया है, कि नागरिक के रूप में



१. धम्मपद, ५।

२. धम्मपद, ७५।

उनके कर्त्तन्य भिद्ध के रूप में उनके कर्त्तन्यों से श्राधिक खिकार उन पर रखते हैं, तो उनके लिए एक मात्र सम्माननीय रास्ता बही है कि वे संघ को छोड़ दें। निर्वाख और चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जीते जा सकते।

### बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक और राजनैतिक विरासत

चूँ कि इन पृष्ठों में जो इन्ह भी विषय-वस्तु विवेचित की गई है, वह सब किसी न किसी प्रकार बौद-धर्म की विरासत ही है, अतः यहाँ केवल उसके इन्ह आधारभूत उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जैसे कि (अ) संस्कृति, सभ्यता और शिचा तथा (आ) युद्ध और शान्ति।

संस्कृति, विशेषतः लिलत-कलाएँ, जैसा हम पहले देख चुके हैं, समाधि बा ध्यान के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं और इस प्रकार वे भी निर्दाश के साधनों में अन्तर्भुत हैं। संस्कृति बौद्ध-धर्म का एक अंग है। यह उसके वस्त्र का अलंकार नहीं, विक उसके शरीर का एक झंग है। जहाँ बौद्ध-धर्म जाता है, वहाँ संस्कृति भी जाती है। बौद-धर्म के एशिया व्यापी प्रसार की यह एक स्पष्ट शिका है और इसकी पुनरुक्ति यहाँ इसीलिए की गई है कि सामान्यतः आधुनिक संसार और विशेषतः श्राधुनिक भारत में इसकी श्रयंवत्ता पूरी तरह समकी नहीं जाती। सिंहज, वर्मा, स्याम, कम्बोडिया, लाग्रोस, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान श्रीर लदाख ने बौद्ध-धर्म को प्राप्त करते समय केवल अपने धर्म को ही प्राप्त नहीं किया, विकि व्यावहारिक रूप में श्रपनी सम्पूर्ण सम्यता चौर संस्कृति को भी। जापान के लोगों के लिए उनके देश में बौद-धर्म के आगमन का क्या प्रभूत महत्त्व था, इसे डा॰ डी॰ टी॰ सुजुकी ने स्पष्टतः दिखाया है। नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी लोगों ने बौद-धर्म का श्रनुशीलन शुरू किया, उसके सम्बन्ध में डा॰ सुजुकी ने लिखा है, "बीद-धर्म उनके लिए एक नया दर्शन था, एक नई संस्कृति थी और थी कलात्मक प्रेरणाओं को देने वाली एक कभी समाप्त न होने वाली खान।" इसी युग के सम्बन्ध में सुजुकी ने हमें बताया है कि जीवन के सभी चेत्रों में बीद भिच्न नेता माने जाते थे। वे शिचक, चिकिःसक, इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मृर्तिकार सभी कुछ थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर ही उस समय की सरकार ने धनेक विदारों और मन्दिरों को बनवाया, मिचुब्रों और भिचुिष्यों को संरच्या दिया और वैरोचन बुद की एक विशाल प्रतिमा का

१. "जेपेनीच बुद्धिज्म", एस्सेच इन ,चेन बुद्धिज्म (थर्ड सीरीच), राइडर, लन्दन, १९४२, एष्ठ २४०।

निर्माण किया। यह बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम उत्पर उन्हेंस कर चुके हैं, उनके विषय में भी सब है। यह बात धाकस्मिक नहीं है कि मिलरेपा विकात के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिद्धतम बौद्ध योगी भी है भौर इसी प्रकार सिरि राहुल, जिनका सिंहु सी साहित्य में वैसा ही उच्च स्थान है, वे सिंहल के संघराज भी थे। पृशिया के सम्पूर्ण राष्ट्रों में चीन ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बौद्ध-धर्म के प्रवेश के पूर्व भी अपनी एक विकिसत सम्बद्धा भौर संस्कृति थी, अतः अपनी संस्कृति के आरम्भ के लिए तो नहीं, परन्तु उसके कम से कम फूलने-फलने के लिए चीन भी बौद्ध-धर्म का ऋगी है। बौद्ध-धर्म वस्तुतः वसन्त के उस मलयानिस के समान या जिसने पृशिया के उपवन को एक कीने से बेकर दूसरे कोने तक अपनी संस्कृति के क्रोंकों से सुरिभत और पुष्पित कर दिया। पशिया की संस्कृति अपने समग्र रूप में बौद्ध संस्कृति ही है। सुजुकी ने सार्थकता-पूर्वक कहा है, "यदि पूर्व एक है, और ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे पश्चिम से श्रवा करती है, तो इस श्रवाग करने वाली वस्तु की लोज हमें उस विचार में करनी चाहिए जो बौद-धर्म में मूर्तिमान हो रहा है। बौद विचार ही एक ऐसा है, अन्य कोई नहीं, जिसमें पूर्व के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, चीन ग्रीर जापान, एक होकर मिल सकते हैं। विचार को अपने वातावरण की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के प्रत्येक राष्ट्र के अपने-अपने स्वाभावगत इंग है, परन्तु जब पूर्व एक इकाई के रूप में परिचम के बामने-सामने काता है, तो बौद धर्म ही मिलाने वाली वस्तु का काम देता है।" एशिया में बौद-धर्म के इतिहास की यदि बाज के संसार के लिए कोई शिचा है तो यही कि भारत, सिंहल, मध्य-पृशिया और जापान में बौद-धर्म, संस्कृति, सम्यता और शिका सदा ग्रमिन्न मिल और साबी रहे है।

बौद्ध-धर्म का शान्ति से अनिवार्य सम्बन्ध भी कम महरवपूर्ण नहीं है। बौद्ध-धर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में, जबिक यह सम्पूर्ण पृथ्वी के चतुर्थ भाग से अधिक प्रदेश में फैल गया, काफी श्रमसाध्य गवेषणा करने पर भी स्वानीय और अस्यन्त प्रत्य महत्त्व के कुछ एक उदाहरण ही मिल सकेंगे जब बल का प्रयोग किया गया हो। बौद्ध-धर्म के इतिहास का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जो रक्त-रंजित हो। बोधिसस्य मंजुश्री के समान बौद्ध-धर्म के पास केवल एक ही तलवार है—प्रज्ञा की तलवार—और उसका केवल एक ही शत्र है—श्रज्ञा । बौद्ध-धर्म का साव्य है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बौद्ध-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध है। बौद्ध-धर्म के प्रवेश से पूर्व

तिब्बत पृशिया का सबसे बलवान सैनिक देश या। वर्मा, स्याम और कम्बोडिया का पूर्वकालीन इतिहास बतलाता है कि यहाँ के निवासी अत्यन्त युद्ध-प्रिय और हिंस स्वभाव के थे। मंगोल खोगों ने एक बार सम्पूर्ण मध्य-पृशिया को ही नहीं, भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान को भी रोंद डाला या और यूरोप के दरवाज़ों पर भी वे जा गरजे थे। जापान की सैनिक भावना को बीद्ध-धर्म की पन्त्रह राताबिद्यों भी अभी पूरी तरह प्रास्त नहीं कर सकी हैं। सम्भवतः भारत और चीन के अपवादों को छोद कर पृशिया के प्रायः अन्य सब राष्ट्रों के लोग मूलतः हिंसाप्रिय थे। वाद में उनमें जो शान्तिप्रियता आई वह बीद्ध-धर्म के शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार चीद-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार चीद-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध आकस्मक म होकर अनिवार्य है। विश्व-शान्ति की स्थापना में बौद्ध-धर्म ग्रतीत में एक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है और ग्रामे भी रहेगा।

## त्राज के युग में बौद्ध-धर्म और संस्कृति

करीय थार-पाँच शताबिद्यों के अवरोध के बाद आज पृश्या के अनेक देशों में बीद-धर्म का पुनरावर्तन हो रहा है। जापान में यह पुनरावर्तन सन् १८६८ प्रारम्भ हुआ। इसके कुड़ वर्ष बाद सिंहज में बीद-धर्म ने अपना सिर उठाया और मेगेतुवत्ते गुणानन्द, एच॰ सुमंगल और इनंज एच॰ एस॰ खोजकाँट के कार्यों और मेगेतुवत्ते गुणानन्द, एच॰ सुमंगल और इनंज एच॰ एस॰ खोजकाँट के कार्यों ने राष्ट्रीय धर्म को धारो बहाया। भारत में बीद-धर्म का पुनरुत्थान एक ध्यवस्थित ने राष्ट्रीय धर्म को धारो बहाया। भारत में बीद-धर्म का जागरण चीनो भिष्ण ताई-श्र के बोधि सभा की स्थापना की। घोन में बीद-धर्म का जागरण चीनो भिष्ण ताई-श्र के बोधि सभा की स्थापना की। घोन में बीद-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप हुआ। वर्मा में बीद-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप हुआ। वर्मा में बीद-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान प्रयत्न और सन्त जेदि सयदाव ने आरम्भ किया। पृश्चिया के देशों में बीद-धर्म का विद्वान और सन्त जेदि सयदाव ने आरम्भ किया। पृश्चिया के देशों में बीद-धर्म का प्रविद्वा प्रविद्वा संस्कृति के ऐसे बीजों का वपन कर रहा है जो आगे चलकर फर्जो-यह पुनरुत्थान संस्कृति के ऐसे बीजों का वपन कर रहा है जो आगे चलकर फर्जो-यह पुनरुत्थान संस्कृति के ऐसे बीज-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा ही है, उसका कुड़ प्रिया के कई अन्य देशों में बीद-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा ही है, उसका कुड़ प्रिया के कई कन्य देशों में बीद-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा ही है, उसका कुड़ प्राया के कई कर देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार पूर्व से बीद-धर्म का क्या में भी फर्जन जगा है, इसलिए विरव के इस भाग के लिए बीद-धर्म का क्या में भी फर्जन जगा है, इसलिए विरव के इस भाग के लिए बीद-धर्म का क्या में भी फर्जन जगा है, इसलिए विरव के इस भाग के लिए बीद-धर्म का क्या में भी फर्जन जगा है, इसलिए विरव के इस भाग के लिए बीद-धर्म का क्या

पृशिया के सम्पूर्ण देशों में सिंहल . और बर्मा ऐसे देश हैं जहीं बीद-धर्म का पुनरत्यान सबसे अधिक दक्षिणीचर हो रहा है। यह देखते हुए कि श्रीकंका पुरु

बोटा-सा द्वीप है जिसके बौद्ध निवासियों को संख्या केवल ४० लाख से कुछ प्रविक है, उसने जो कार्य बौद्ध-धर्म के पुनक्त्थान की दिशा में किया है, महान है। महाबोधि सभा और विश्व-बौद्ध-सम्मेलन (वर्ल्ड फैलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट्स) जैसे दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रेय सिंहल की है । उसने अनेक धर्म-दूतों को धर्म-मचारार्थ बाहर भेजा है श्रीर इस दिशा में उसका काम सम्भवतः केवल जापान के बाद है। संस्कृति के लिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। कुमारस्वामी मजजसेकर और बुद्धदत्त जैसे विद्वान, मंजुश्री थेर श्रीर जार्ज क्येट जैसे चित्रकार और श्री निस्संक, धनपाल और तम्बमुत्त जैसे लेखक और कवि सिंहल के बाहर भी प्रसिद्ध और सम्मानित हैं। सिंहज भाषा की निरन्तर प्रगति और समृद्धि हो रही है। बर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद तीव गति से बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है और वर्मी बौद्ध संस्कृति नया जीवन प्राप्त कर रही है। स्याम, कम्बोडिया श्रीर लाश्रोस में पहले से ही बौद-धर्म जीवित रूप में विद्यमान है श्रीर उसके विकास में जो धीमापन था गया था वह श्रव हट रहा है। वर्तमान शताब्दी में सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक का स्थामी लिपि में ४४ जिल्हों में प्रकाशित होना एक महान कार्य है। अभी तक पालि त्रिपिटक का यही एक मात्र परिपूर्ण संस्करण है जो पृशिया में मुद्रित हुआ है। जापान में आधुनिक सौद्योगिक सम्यता का प्रभाव प्शिया के सब देशों से अधिक पड़ा है। आधुनिक जीवन के विदेशी और विरोधी वातावरण में बौद्ध संस्कृति को संरचित रखना आज जापान की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मिल रही है। प्रसिद्ध जापानी विद्वान डा॰ डी॰ टी॰ सुजुढी अपने लेखों और भाषणों से युरोप और अमेरिका के विचार स्रोर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। चीन, तिब्बत, नैपाल स्रोर बौद जगत के अन्य मार्गों में राजनीति ने अस्थायी तौर पर अधिक महत्त्व प्राप्त कर बिया है। फिर भी चीन के जन गण्-राज्य ने हाल में वर्मा को भगवान बुद्ध की धातुओं के इन्द्र अंश और चीनी त्रिपिटक आदि की जी मेंटें भेजी हैं, वे महस्व से खाबी नहीं है।

वीद-धर्म का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से श्रीर विशेषतः विद्युचे दस वर्षों से हो रहा है, जिसे धर्मों के इतिहास की एक विशेष महत्त्वपूर्ण और विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक धर्म जो शताब्दियों पूर्व लुप्त हो गया हो फिर जनता की इच्छा से इस प्रकार पुनर्जीवित हो, इसकी मिसाल विश्व

१. देखिए संगायन दुलेटिन, रंगून, अप्रैल ११५४, पृष्ठ २।

के इतिहास में मिखनी मुश्किल है। आज से सी वर्ष पूर्व बौद्ध-धर्म की इस जन्म-मूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था। परन्तु आज यह घर-घर का शब्द है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के उपर लोक-सभा में 'धर्मचक्र-प्रवर्तनाय' लिखा हुआ है, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, अशोक के धर्म-विजय की भी याद दिलाता है। इसी प्रकार अशोक-स्तम्भ के शीर्ष-भाग पर श्रंकित सिंह जो विश्व की चारों दिशाओं में निर्भयतापूर्वक धर्म की बोषणा करते हैं, भारतीय गणराज की मुद्दा के रूप में स्वीकार किये गए हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बौद-धर्म का पुनहत्थान भारत में सांस्कृतिक नवजागृति के साथ अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को सम्यक् रूप से समक्षने के जिए पालि, संस्कृत, तिब्बती और बीनी भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी भाषा में बौद्ध-धर्म के अन्यों के अनुवाद किए हैं और कुछ ने बौद्ध विषयों से प्रेरका लेकर स्वतन्त्र अन्य भी लिखे हैं। रवीनद्रनाथ ठाकुर के "नटीर पूजा" और "अभिसार" तो प्रसिद्ध हैं ही, हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक यशपाल पर भी बौद्ध प्रभाव पड़ा है और गुरुवक्शसिंद द्वारा सर एडविन आरनीस्ट-कृत "दि लाइट बाँफ एशिया" का "एशिया दा जावान" शीर्षक से आधुनिक पंजाबी भाषा में अनुवाद भी एक उरुवेखनीय रचना है। मलयालम के किव कुमारन अस्सन का भी इसी प्रकार एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्मानन्द कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्दर पुस्तकें बौद्ध विषयों पर लिखी हैं। हिन्दी में महापिबडत राहुल सांकृत्यायन और भदन्त आनन्द कौसल्यायन के अन्य साहित्य के लिए असाधारण महत्त्व के योग-हान हैं।

चित्र-कला के चेत्र में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और नन्दलाल बोस ने न केवल बुद के जीवन से बिल्क बौद हतिहास से भी अनेक विषयों को लिया है। अन्य कई चित्रकारों की कला-कृतियों में भी बौद प्रभाव परिलक्षित होता है।

पश्चिम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद-धर्म का प्रचार हुआ है। भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद-धर्म के पुनस्त्यान के परिणाम-स्वरूप साहित्य और दरय कलाओं पर उसका प्रभाव पदा है और संस्कृति को नव-जीवन मिला है। करीब सौ वर्ष पूर्व पूर्वी धर्म और संस्कृति, विशेषतः बौद-धर्म के अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों को गहरी अभिक्षि उत्पन्न हुई। यह रुचि केवल के अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों को गहरी अभिक्षि उत्पन्न हुई। यह रुचि केवल विद्या-प्रेम के कारणा थी और बिल्कुल स्वाआविक थी। संस्कृत, पालि, तिञ्चती विद्या-प्रेम के कारणा थी और बिल्कुल स्वाआविक थी। संस्कृत, पालि, तिञ्चती विद्या-प्रेम के कारणा थी और बिल्कुल स्वाआविक थी। संस्कृत, पालि, तिञ्चती विद्या-प्रेम के कारणा थी अप्रैर बिल्कुल स्वाआविक थी। संस्कृत, पालि, तिञ्चती

परियाम-स्वरूप अनेक बीच प्रन्यों का प्रकाशन और अनुवाद हुआ। यद्यपि बौद अध्ययन का आरम्स पश्चिम में कोसमा है कोरोस (१७८४-१८४६ ई॰) ने किया, परन्त इस अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान युजीन बरनोफ ही थे। इसके बाद कई प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिनमें मैक्समूजर और टी॰ डब्स्यू रायिस डेविट्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैक्समूलर ने "सेकेड बुक्स बाँक दि ईस्ट" तथा "सेकेंद्र बुक्स बाँफ दि बुद्धिस्ट्स" नामक दो प्रन्थ-मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं अनेक बौद्ध अन्थों के सम्पादन और अनुवाद किए। टी॰ दब्ल्यू॰ रायिस देविद्स ने इसी प्रकार अनेक बौद्ध प्रन्थों के सम्पादन धौर धानुवाद करने के चितिरकत स्वतन्त्र रूप से बौद्ध-धर्म पर कई प्रन्थ बिसे जो अब भी महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने "पानि टैक्सट सोसायटी" की स्थापना की जिसने श्रव तक बौद्ध-धर्म सम्बन्धी प्रन्थों की सौ से अधिक जिल्हें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ ऐसे सेक्क हुए जिन्होंने बौद-धर्म को लोकप्रिय बनाने में योग दिया। सर एडविन बानोंक्ट की "दि साइट ब्रॉफ पृशिया" (१८७१) बीद-धर्म की सबसे अधिक लोक-प्रिय खंग्रेजी रचना है। इसी प्रकार पाँख केरूस की कहानियाँ तथा अन्य रचनाएँ इस युग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है। बीसवीं शताब्दी के बारम्भ में बौद्ध-धर्म न केवल भाषा-विज्ञान-वेचाओं और इतिहासकारों के ही बहिक ऐसे खोगों के भी आकर्षण का विषय वन गया जो ईसाई घर्म से सन्तोष न पाकर किसी धन्य धर्म-सावना या जीवन-विधि की सोज में थे। शॉपनेर ने उसीसवीं शताब्दी के मध्य में ही अपने को बौद्ध घोषित कर दिया था। इस शताब्दी के अन्त में थियोसोफीकड सोसायटी ने, विशेषतः अपने संस्थापकों के समय में, बौद-धर्म के प्रचार में योग दिया । इस समय इंग्लैक्ड, जर्मनी, फ्राँस चीर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में बौद-धर्म की जहें जम चुकी है। वदापि बौद्ध-धर्म के अनुवाबियों की संख्या यहाँ कम है, उनका प्रभाव निरन्तर बद रहा है। प्रति वर्ष अधिकाधिक संस्था में बीझ-धर्म पर पुस्तकें निकल रही हैं। हीन के बाद सबसे बड़े जर्मन कवि रेनर मेरिया रिल्के ने बुद पर एक सुन्दर कविता जिल्ली है। इसी प्रकार इंग्जैंगड के राज कवि जोह्न मेसकील्ड, टी॰ पुस॰ इजियट, पृडिध सिटवैंज तथा डब्ल्यू॰ बी॰ बीट्स की कविताओं में यत्र-चन्न बौद प्रसंगों की ओर निर्देश मिलता है। आर्थर वेखे द्वारा चीनी भाषा से अनुवादित कविताएँ थौद भावनाओं से स्पन्दित हैं और आधुनिक काम्य-संप्रहों में इनमें से कई एक को स्थान पाने का गौरव भी मिल खुका है। एएडस दक्सके, करट्रैगड रसज और कार्ज गस्टन जुंग के बेलों में बौद-धर्म की बोर प्रशंसापूर्ण निर्देश सिल्डे है। जुंग की बौद्ध-धर्म में ग्रिमिरुचि सर्व-विदित है ग्रीर बरद्रैयड रसल ने तो यहाँ तक बोधणा की है यदि उन्हें किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाए तो जिस धर्म को वे स्वीकार करें मे, वह बौद्ध-धर्म ही होगा। उपर जिन खेखकों का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हैं। किसी बौद्ध खेखक का ग्राम जिया वहोना बाकी है जो आधुनिक यूरोपियन ग्रीर अमेरिकन साहित्य में अपना नाम पैदा कर सके। पश्चिम में बौद्ध आन्दोलन ने कुद्ध ग्रासावारण प्रतिभा के कलाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, लामा ए० गोविन्द ग्रीर ग्राल एव० व्यू स्टर के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबने बौद्ध विषयों को अपनी चिन्न-कला में प्रदिश्चित किया है।

### आज के युग में वौद्ध-धर्म और राजनीति

बौम-धर्म का राजनैतिक महत्त्व उसके सांस्कृतिक महत्त्व की तरह ब्यापक न होकर केवल एशिया तक सीमित है। इसका कारण यह है कि संस्कृति के विपरीत राजनीति में संख्या का महत्त्व है और बीझ-धर्म के अनुयायियों की संख्या पृशिया में ही जालों में है। बौद्ध-धर्म का राजनैतिक महत्त्व सबसे प्रधिक उसके शान्ति सम्बन्धो निष्कर्ष में है। शान्ति का तास्पर्यं केवल श्रस्थिर राजनीति का सन्तुलन द्दी नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था है जो बैर की भावनाओं से रहित और उस निर्वेयक्तिक चौर सार्वजनीन प्रेस से परिपूर्ण है जिसे बौद परिभाषा में 'सेत्री' कहते हैं। बीब-धर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका बाहर प्रसरण करना चाहवा है। इस प्रकार उसका काम अन्दर से शुरू होकर वाहर फैसला है। राजनैतिक स्तर पर बौद-धर्म किसी पच में नहीं पहला है। उसके पास मैत्री का ही सबसे बड़ा बल है, जो तटस्थ है और सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए है। अशोक के वर्म-विजय के सिवान्त को स्वीकार कर छेने के पश्चाद आरत के लिए यह स्वामाविक ही था कि सबके प्रति मैत्री के बादुर्श को वह विरव के मामलों में बपनी गतिशीख तटस्थता की नीति का आध्यात्मक आधार बनाता। इसी सार्वभौमिक मैत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मित्तित नहीं हो सकता, क्वोंकि उसका किसी देश या देश-वर्ग के प्रति विरोध-भाव नहीं है। भारत की वटस्थता की नीति वस्तुतः मैत्री की निर्वेयक्तिक, सार्वभौमिक और तटस्य शक्ति की हो प्रतीक है जो चीरे-घीरे विश्व में अपने प्रकाश को फैंजा रही है। इसी दृष्टि से इमें भारत-सरकार के पृथिया के देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने के प्रवानों को देखना चाहिए। चूँ कि बौद-धर्म ही इस प्रकार के बाधार दे सकता है, इसिंबिए न केवल एशिया के लिए बिल्क सम्पूर्ण विश्व के लिए, उसके राजनैतिक निष्कर्ष इसने अधिक महत्त्व के हैं।

#### भविष्य

यद्यपि भविष्यवाणी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यह सोचा जा सकता है कि भविष्य में राताब्दियों तक बौद्ध-धर्म संस्कृति श्रीर शान्ति के साथ हाथ मिलाकर चलेगा। जहाँ तक निकट भविष्य का सम्बन्ध है, उसका श्रीक पुनस्त्रजीवन एशिया के देशों तथा श्रन्य श्र-वौद्ध देशों में होगा तथा उसके परिणाम स्वरूप श्रागे चलकर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा।

#### बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान : महाबोधि सभा

श्राधुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बीद्ध है। यह बौद्ध-धर्म का कुछ कम बहा काम नहीं है। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पहला है कि यदि विरोधी राजनैतिक परिस्थितियाँ आदे हाथ न आतीं, तो इस धर्म के द्वारा विश्व की विजय परिपूर्ण हो जाती। फिर भी बौद्ध जगत का विस्तार आज अल्प नहीं है। तिब्बत, मंत्र्रिया और मंगोलिया के सिहत चीन, कोरिया, जापान, हिन्द-चीन, स्याम (धाईलैयड) बर्मा और श्रीलंका सब बौद्ध देश हैं। यचिप मलाया और इन्डोनेशिया बौद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध लोगों की संख्या यहाँ नगर्य नहीं है। मध्य-पूर्व में मुस्लिम देशों तथा रूस को बोइकर प्रायः सम्पूर्ण पृश्विया बौद्ध है।

बद्यपि बौद्ध-धर्म का उदय भारत में हुआ, आज वह यहाँ अधिक दिन्दिगोचर नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में विरुक्कत ही बौद्ध-धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इस देश के पूर्वी भाग तथा असम में बौद्ध-धर्म आज भी विद्यमान है और उसका अभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुछ भागों तथा नैनिताल और दार्जिलिंग के ज़िलों में भी यह आज विद्यमान है। उदीसा में बौद्ध लोगों की संख्या काफी है और सिक्किम और भूटान तो पूर्यारूप से बौद्ध हैं हीं। नेपाल यद्यपि राजनैतिक दिन्द से भारत से अलग है, परन्तु सांस्कृतिक दिन्द से वह भारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही है। नेपाल की आधी जनसंख्या बौद्ध-धर्म को मानने वाली है।

महाबोधि सभा की स्थापना सन् १८११ में श्रनागरिक धर्मपाल ने कोलम्बो में की । उनका जन्म सिंहल के एक अमीर परिवार में हुआ था। सन् १८८५ में सर एडविन आनोंक्ड के कई बोख, लन्दन के "दि टेलियाफ्र" नामक पत्र में, जिसके वह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। इन से धर्मपाल को बोध-गया के मन्दिर की दुरंशा का पता चला, जिससे उनके हृदय को मामिक पीड़ा हुई। उन्होंने अपने परिवार के सब सुख-भोगों को छोड़ दिया और अनागरिक (गृह-विहीन) हो गए। बोध-गया के महाबोधि मन्दिर को पुन: बौद्धों को दिलवाना और मारत में बौद्ध-धर्म का प्रचार, यही दो उद्देश्य उनके जीवन के हो गए थे।

अपने इस संकर्प की पूर्ति के लिए अनागरिक धर्मपाल ने जनवरी सन् १८६१ में बोध-गया की प्रथम यात्रा को। सन् १८६१ में ही वे सिंहल लीट गए और वहाँ उन्होंने कोलस्बो में महाबोधि सभा को स्थापना की जिसके मुख्य हो उद्देश्य थे, बोध-गया में बौद्ध देशों के प्रतिनिधि-स्वरूप भिष्ठ-संघ की प्रतिष्ठा और अंग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाओं में बौद्ध-साहित्य का प्रकाशन।

महाबोधि सभा ने चार भिचुकों का एक शिष्ट-मण्डल प्रथम बार सन् १८६१ में बोध-गया में भेजा, जिसके खागमन पर बंगाल के एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र में लिखा या, "क्यों न बौद्ध-धर्म का यह अप्रत्याधित प्रत्यावर्तन बोध-गया में एक बौद्ध बस्ती की स्थापना के रूप में हमारे अन्दर आशा का वह संचार करे कि जिससे हिन्दू खोग विश्व के महान राष्ट्रों में खपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सकें ।"

महाबोधि सभा का दूसरा महान कार्य अक्टूबर सन् १८६१ में एक अन्तर्रा-प्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का बुलवाना था। यद्यपि इस सम्मेलन की व्यवस्था एक कोटे प्रमाने पर ही की गई थी, किर भी इसमें चीन, जापान, लंका और चटगाँव के प्रमाने पर ही की गई थी, किर भी इसमें चीन, जापान, लंका और चटगाँव के प्रतिनिधियों ने भाग लिखा। इस सभा का उद्देश्य बौद्ध जगत का ध्यान बोध-गया मन्दिर की बोर बाकुष्ट करना था लाकि इस मन्दिर की पुनः प्राप्ति में उन सब का सहयोग मिल सके।

महाबोधि-सभा ने सन् १८६२ में अपने अंग्रेज़ी मुख-पत्र "दि महाबोधि प्रयद दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वहर्ड" का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं प्रयद दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वहर्ड" का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं अनागरिक धर्मपाल ने वहन किया। धर्मपाल ने "गोस्पेल ऑफ बुद्धा" के प्रसिद्ध अनागरिक धर्मपाल ने वहन किया। धर्मपाल ने "गोस्पेल ऑफ बुद्धा" के प्रसिद्ध अनागरिक धर्मपाल के और एक वर्ष लेखक डा० पोल केहस के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी बात्रा की और एक वर्ष लेखक डा० पोल केहस के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी बात्रा की स्वाधार के स्थापना की। उनके आध्यों से प्रभावित द्वीकर अनेक लोगों ने वौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया।

Indira Gandhi Mai

१. इश्विडवन भिरु नवस्वर ३, १८६१।

सन् १६०० में महाबोधि सभा को शाखाएँ मद्रास, कुशीनगर और अनुराधपुर (सिंहल) में खोली गईं.। सन् १६०२ में अनागरिक धर्मपाल ने फिर अमेरिका की यात्रा की और होनोज्जल की श्रीमती मेरी ई० फास्टर से महाबोधि सभा के लिए काकी श्रार्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित धर्मे-राजिक चैत्य विहार का उद्बाटन समारोह १० नवम्बर सन् १६२० को हुआ और इसी समय सन् १८३१ में मद्रास राज्य के कृष्णा जिले में प्राप्त बुद्ध धातुओं की इस विहार में प्रतिष्ठा की गई।

स्वतम्त्रता-प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने सन् १६४६ में बुद्-गया टैम्पिल एक्ट पारित किया जिसके अनुसार बोध-गया मन्दिर का प्रबन्ध एक समिति के सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्दू श्रीर ४ बौद्ध सदस्यों के रहने की ब्यवस्था है। इस प्रकार ६० वर्ष के जम्बे संघर्ष के बाद महाबोधि सभा बोध-गया मन्दिर की पुनः प्राप्ति के उद्देश्य में आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर सकी है। सन् १६३१ में सारनाथ में मूलगन्धकुटी विहार का निर्माख पूर्ण हुआ जिसमें आज नया जीवन स्पन्दित हो रहा है। इस समय महाबोधि सभा की शाखाएँ गया, सारनाय, नई दिल्ली, जलनक, वस्वई, मदास, नीतनबा और अजमेर में काम कर रही है। सन् ११४१ में अप्र आवक सारिपुत्र और महामीद्गक्वावन की धातुक्रों के भारत-आगमन के समय तथा साँची में एक नव-निर्मित विदार में उनकी स्थापना के भवसर पर भारत की जनता ने बुद और वौद्ध-धर्म में जिस गहरी निष्ठा का परिचय दिया वह विस्मरण की जाने वाली बात नहीं है। वैशाख-पृश्विमा का उत्सव जिस उत्साह से अब भारत में मनाया जाने लगा है, वह भारतवासियों की बौद्ध-धर्म में गहरी श्रद्धा का सूचक है और इस बात का सूचक भी कि जिस कार्य की बाज से लाठ वर्ष पूर्व धनागरिक धर्मपाल ने शुरू किया था और जिसे महाबोधि सभा के निःस्वार्थं कार्यकर्त्ता तव से जारी रख रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहा है स्रीर अपने फल प्रदान कर रहा है। महाबोधि सभा ने बौद प्रन्थों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद के काम को भी अपने दाय में जिया है और उसमें काफी प्रगति हो रही है। पालि का अनुशीलन धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है। सबसे पहले सर आखुतीय मुकर्जी ने सन् १६०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैट्रीक्यूबेशन से लेकर एम० ए० तक पालि के अध्यापन की व्यवस्था की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस उदाहरण का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, ज़खनऊ, बम्बई, पूना और बढीदा के विरव-विद्यालयों में किया गया। अभी हाल में विदार राज्य सरकार ने नासन्दा पालि प्रतिष्ठान की स्थापना की है।

बीद-अर्म के सन्देश ने आधुतिक जगत में एक विशेष महस्य भार कर जिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस शान्ति की बात करता है, उससे यह सूचना मिजती है कि सम्पूर्ण विश्व आज उन विश्वासों की और जीट रहा है जो बुद के धर्म में मूर्तिमान हैं।

A COMPANY OF PARTY OF THE



#### तेरहवाँ अध्याय

### सिंहावलोकन

ज्ञात अध्यायों में भारत और उसके वाहर बौद्ध-धर्म की कहानी की रूपरेखा उस कड़ी को दिखाने के लिए दी गई है जिसने अनगिनत शताब्दियों से भारत और पूर्व

के अन्य देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है।

एक धर्म के रूप में बौद-धर्म की महत्ता उसके करुणा, मानवता और समता सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद-धर्म एक आकस्मिक घटित न्यापार नहीं था। बैदिक यज्ञवाद और बुद-पूर्व काल से खेकर बुद्ध के काल तक प्रचलित दार्शनिक चिन्तनों की पृष्ठभूमि में बौद-धर्म का आविर्माव हुआ। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों की कथा, जैसी कि वह पालि प्रन्थों में विग्तित है, उनके देवत्व के बजाय उनकी मानवता पर अधिक आश्रित है।

भगवान बुद्ध के उपदेशों का संचित्र वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:--

(१) पाप-कर्म का न करना,

(२) जो कुछ भी शुभ (कुशल) कर्म हैं, उनका संचय करना, और

(३) अपने चित्त को शुद्ध रखना।

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक विशेष समाजशास्त्रीय महत्त्व है, क्योंकि वह व्यक्ति के अपने कर्म को उसके जन्म (जाति) से अधिक महत्त्व देता है।

राजगृह, वैशाली और पाटिलपुत्र की बौद्ध संगीतियों के वर्णन स्थिवस्वाद-परम्परा के श्रनुसार दिए गए हैं। एन्द्रे बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने अवस्य यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पाटिलपुत्र में दो संगीतियाँ हुई, जिनमें से प्रथम में भिन्न-संघ में भेद उत्पन्न हुआ।। इस प्रथम संगीति में महासंधिक स्थिवस्वादियों से प्रथक् हुए और दूसरी संगीति में स्थिवस्वादियों के मुख्य खंग से सर्वास्तिवादी ग्रालग हो गए। स्थिवस्वादियों ने इसी समय 'विभज्यवादी' नाम प्रहण किया और महान सम्राट अशोक ने उन्हें संरच्य प्रदान किया।

अशोक महान के शासन-काल में बौद-धर्म बद्यपि १८ सम्प्रदायों और निकायों में विमक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल एक अखिल भारतीय, बल्कि एक विश्व-धर्म ही बने गया। बौद्ध-धर्म का जो उत्तरी देशों यथा श्रफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान (मध्य एशिया), चीन, तिब्बत, मंगोजिया, नेपाल, कोरिया और जापान में तथा दचिशी देशों यथा सिंहल, बर्मा, थाई-देश, कम्बोडिया, वियत-नाम ( चम्पा ), मलाया श्रीर इयडोनेशिया में प्रचार हुआ, उसके सम्बन्ध में भी एक परिच्छेद दिया गया है।

भारत शौर उसके बाद के देशों में बौद्ध-धर्म के जो मुख्य निकाय शौर सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया है श्रीर यह भी स्पष्टतः दिखाया गया है कि किस प्रकार थेरवाद (स्थविरवाद) बौद्ध-धर्म की सरज शिक्षाओं का कमिक विकास भारत में माध्यमिक और योगाचार सम्प्रदायों के जटिल सिद्धान्तों के रूप में हो गया और फिर बाद में उनका चीन और जापान में और अधिक

विकास हआ।

पालि, संस्कृत, तिब्बती धौर चीनी भाषाओं में प्राप्त त्रिपिटक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है और पालि और संस्कृत बौद्ध साहित्य के सुक्य

ग्रन्थों का विस्तृत पर्याखोचन किया गया है।

एक अन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिचा-विधि के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में यहाँ यह दिखलाया गया है कि ब्राह्मण-काल के संकीयाँ परिवार-विद्यालय का श्रतिक्रमण कर बौद्द शिवा-पद्दति विस्तृत विद्दार-विद्यालय या संवाराम-विद्यालय के रूप में विकसित हुई, जिसके दरवाजे वौद और अ-बौद, भारतीय और विदेशी, सब के लिए खुले थे।

भारत और उसके वाहर के देशों में अशोक के वाद जो बौद्ध महापुरुष हुए,

उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पाठकों को बताने का प्रयत्न भी किया गया है।

महान चीनी यात्री फाहियान, युद्यान-च्वांग और इ-स्सिंग ने अपने-अपने समय के भारत के बौद्ध-धर्म के चित्र हमें दिए हैं। एक पूचक् परिच्छेद में, भारत के द्वारा उनके कृतज्ञतापूर्ण सम्मान के चिन्ह-स्वरूप, उनके सम्बन्ध में विवरण दिया गया है।

यह एक सर्व-सम्मत तथ्य है कि अव्रत अपनी अभिष्ठन-कलाओं के आरम्भ के जिए बौद-धर्म का ऋणी है। भारत या उसके वाहर जहाँ कहीं भी बौद-धर्म गया, वह वास्तुकला, मुतिंकला और चित्र-कला के लिए प्रेरणा का एक स्रोत वन गया।

कालान्तर में बौद-धर्म में एक महान परिवर्तन याया। नैतिक धर्म के अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-धर्म का परिवर्तन महायान के सिद्धान्त के रूप में हुआ, जिसने बुद्ध का दैवोकरण किया और बुंद्ध के शरीर की पूजा करना धर्म का एक प्रमुख शंग हो गया। बुद्ध के अनुगामी को अब आत्म-विद्युक्ति की उतनी चिन्ता नहीं रही। उसने अपने साथी प्राणियों के प्रति करवा। के कारण अपनी विद्युक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी अपनी विद्युक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी अपनी विद्युक्ति प्राप्त न कर लें। इसके लिए उसने बार-बार जन्म लेकर दूसरों के लिए जीना-मरना अधिक अच्छा समझा, ताकि इस प्रकार वह दूसरों की विद्युक्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार आत्मावद्युक्ति-रत निष्टुक्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर आश्रित प्रवृक्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक संरच्छा मिला। तक्त-दर्शन के क्षेत्र में भी बौद्ध-धर्म विश्व के अनेकतावादी सिद्धान्त से अद्वितवाद की ओर सुका। इस प्रकार बौद्ध-धर्म वेद्यान्तियों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत के अधिक समीप आ गया।

उधर माया सम्बन्धी सिद्धान्त और संवृति सस्य और परमार्थ सस्य के रूप में सस्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धान्त वेदान्तियों द्वारा स्वीकृत कर लिए गए।

पश्च-हिंसा-परायस यझों की निंदा होने सभी और उनके स्थान पर पाक-यज्ञ शुरू हुए ।

सहाभारत में मनुष्य के न्यक्तिगत सदाचार के महत्त्व की प्रशंसा की गई है और आर्य अष्टाक्कि मार्ग का भी निर्देश है। वै बौद देवताओं की प्रतिष्ठा हुई और स्वयं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने गए।

आधुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक और राजनैतिक निक्कवाँ का विवेचन विस्तार से किया गया है। यह दिखाया गया है कि पृशिया के देशों में बौद-धर्म के असार के साथ बौद संस्कृति का भी वहाँ प्रसार हुआ। इन नए विचारों से इन देशों की जो जाम हुआ, वह न केवल धर्म के चेत्र में था बिक संस्कृति के चेत्र में भी, जो अपने विस्तृततम अर्थ में "समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा अजिंत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि और अन्य समर्थवाओं और स्वभावों की युग्मित समष्टि है।"



<sup>2. 3, 2, 0, 03 1</sup> 

र. भागवत, १, ३, २४।

वौद-धर्म विश्व में शाम्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुआ है। भगवान बुद्ध की शान्ति, आस्म-बिलुदान, कहणा और उदारता सम्बन्धी नीति महाभारत की इन पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुई है:—

श्रकोधेन जयेत् कोधं असाषुं साषुना जयेत्। जयेत् कद्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥ (क्रोध को अ-क्रोध से जीते और बुरे को भन्ने से। कंज्स को दान से और असत्य को सत्य से जय करे।)

इस भावना ने मध्यकालीन भारत में अनेक सन्तों के जीवन का निर्माण किया और जाधुनिक भारत के महान मस्तिष्कों की भी बुद्ध के उपदेशों से मार्ग-दर्शन मिला है। महारमा गांधी के जपर भगवान बुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पढ़ा, वह स्पष्ट ही है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कार्यक्त में परिणत किया और वर्तमान भारतीय नेताओं में से कई राष्ट्र-पिता महारमा गांधी के सीधे उत्तराधिकारों हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाज नेहरू ने अनिगनत बार यह घोषणा की है कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण काराहों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलकाने में उनका दढ़ विश्वास है। यही कारण है कि भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। भारत की घोषित अन्तर्राष्ट्रीय निति पंचशील पर आधारित है, जो सदाचार के पाँच नियमों के रूप में एक बौद शब्द है और जिसमें विभिन्न आदर्शों को मानने वाले राष्ट्रों के सह-अस्तित्व की सम्मावना के लिए गुंजायश है।



थेरगाथा

(=)

थेरीगाथा

(1)

निद्स

(10) (11) (12)

षटिसंभिधा अपदान बुद्धवंस

(12) (18)

जातक

## राष्ट्रमाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए

### उत्तर प्रदेश शासन का श्रमिनव प्रकाशन प्रयास

जिसके अन्तर्गत

हिन्दी वाङ्मय के विविध अंग-उपांगों पर प्रायः तीन सौ मौलिक प्रन्थों के प्रणयन एवं विश्व के महत्त्वपूर्ण प्रन्थों के अनुवाद की पंचवर्षीय योजना। इस योजना में देश के लब्बप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त है।

श्रव तक प्रकाशित प्रनथ:-

| विषय                                                 | लेखक पृ                       | ष्ठ-संख्या | मूल्य        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| १—भारतीय ज्योतिष<br>का इतिहास डा                     | गोरल प्रसाद<br>दीवान चन्द     | २७२<br>२०४ | 8 20<br>8 20 |
| ३—हिन्दू गणित शास्त्र ,,                             | विभूति भूषण दत्त              |            |              |
| का इतिहास (प्रथम<br>भाग) "<br>४—श्ररिस्तू की राजनीति | अवधेश नारायण वि               | सह २३८     | ३ रु०        |
| (मूल प्रीक से अनुवाद)<br>४—उत्तर प्रदेश में बौद्ध-   | डा० नालनाच ५प                 | ६४७        | < ₹0         |
| धर्म का विकास                                        | तथा<br>श्री कुष्ण्दत्त बाजपेर | ते ३३=     | ६ ह          |

अध्यन्त स्वच्छ छ्पाई, कपड़े की जिल्ह और आकर्षक आवरण इन प्रन्थों की अपनी विशेषता है। डिमाई आठपेजी आकार में छुपे ये नयनाभिराम प्रन्थ किसी भी पुस्तक-कष की शोभा बहायेंगे।

—प्राप्तिस्थान—

उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विभाग,

Ce of or the Arts

# हमारे नये सिक्के



## १ अप्रैल १६५७ से चालू

वर्तमान और नये दोनों ही सिक्कों में छेनदेन हो सकेगी । इन सिक्कों को लेने में कोई भी इतराच महीं कर सकता ।

परिवर्तन वालिका में विए गये मूल्यों के अनुसार ही पैसे मिलेंचे । आप उस से स्थादा पैसे न को दीजिए न मामिए ।

कार नये, वर्तमान वा नये पुराने सिक्के मिला कर (को भी कार के वास हों) की दे सकते हैं।

केनल पैसे देते समय ही इस तालिका का उपयोग कीजिए।

 ठीक टीक हिस्तन करने के लिए आप १०० नये पैसे धरावर १ रुग्ना वा १६ आने, या ६४ पैसे या १६२ पाइयां इस दर से गिनिए। की की तमब ही निकटतम नए पैसे तक हिसाम करना होगा; आम्बा क्या पैता या उससे कम को छोड़ देना होगा और आपे नये की से अधिक को एक नया पैसा गिनना होगा।



#### सरलता से बाद रखने के लिए।

| - 0.0011 CI | 414 141 | 1 40 | 1446 | 6.22 |
|-------------|---------|------|------|------|
| १ इमया      | =       | 200  | वये  | पैसे |
| द गाने      | 828     | 20   | नये  | वैसे |
| ४ बाने      | 000     | 22   | नय   | वेसे |
| ३ व्याचे    | -       | 25   | नये  | वेसे |
| २ माहो      | 100     | 27   | वये  | 軸    |
| र माना      | -       | -    | नय   | वेश  |
| याया याना   | -       | 3    | नये  | वैसे |

# परिवर्तन तालिका

(एक ही भुगतान के चुकाए जाने वाले चूल्य का नये पैसों में परिवर्तन)

| ाने प | गइया | मधे वैसे | याने प | गङ्यां | नये पैसे | घाने प | ाइयां | नये पैसे | धाने प | ाइयां | नये पैसे |
|-------|------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|
| 0     | 2    | 2        | 8      | 7      | २७       | 5      | 3     | 22       | १२     | 7     | 99       |
| 0     | E    | 3        | 8      | E      | २८       | 5      | E     | 43       | १२     | E     | ७५       |
| 0     | 3    | ×        | 8      | 3      | 30       | 5      | 3     | XX       | 85     | 3     | 50       |
| 2     | 0    | Ę        | ×      | 0      | 38       | 3      | 0     | ४६       | 23     | 0     | = {      |
| 8     | 3    | 5        | ×      | 3      | 33       | 3      | 2     | रूद      | 83     | 3     | 5        |
| 8     | E    | 3        | ×      | 8      | 38       | 3      | Ę     | 38       | १३     | E     | 25       |
| 8     | 3    | 88       | ×      | 3      | ३६       | 3      | 3     | Ęę       | 83     | 3     | 59       |
| 2     | 0    | १२       | Ę      | 0      | 30       | 50     | 0     | 53       | 52     | 0     | =        |
| 2     | क    | 58       | 8      | 3      | 38       | 20     | 3     | 88       | 58     | *     | 4        |
| 2     | Ę    | १६       | 5      | Ę      | 88       | 20     | Ę     | ६६       | 58     | Ę     | 3        |
| 2     | 3    | १७       | E      | 3      | 83       | 80     | 3     | ६७       | 58     | 3     | 8:       |
| 3     | 0    | 38       | 19     | 0      | 88       | 33     | 0     | 33       | 8%     | 0     | 13       |
| , mar | 3    | 20       | 9      | 3      | RX       | 88     | 3     | 190      | 8%     | *     | :3       |
| 3     | =    | २२       | 19     | Ę      | ४७       | 55     | Ę     | ७२       | १४     | Ę     | 13       |
| 3     | 3    | २३       | 9      | 3      | 85       | 28     | 3     | ७३       | 8%     | 3     | 13       |
| 8     |      | २५       | 5      | 0      | 20       | 22     | 0     | ७४       | १६     | 0     | 500      |

इसे रखिए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।



भारत में हर भाग के मोटर चलानेवाले शैल तथा बी.ओ.सी.पर भरोसा रख सकते हैं!





dira Gandhi Nation

# नये प्रकाशन

समाज त्रीर संस्कृति मूल्य-त्राठ न्राना; डाक वर्च- २ न्राना

यह श्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित १३ वार्ताश्रों का संग्रह है। यह हिन्दी में प्रकाशित श्राकाशवाणी वार्तामाला का प्रथम पुष्प है।

जवाहरलाल नेहरू के भाषण (सं० १) स्वतन्त्रता दिवस, १६५६ मूल्य-१ ब्राना; डाक खर्च-१ ब्राना

रजिस्ट्री खर्च अतिरिक्त

१० रुपया या इससे अधिक की कितावें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लगेगा। मूल्य अग्रिम आना चाहिए। पोस्टल आर्डर को तरजीह दी जाएगी।

सभी प्रमुख पुस्तक-विकेताओं से प्राप्त या सीधा लिखिए



विजिनेस मैनेजर, पृष्टित के शन्स दिवी ज़न ब्रोल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-प

> Indira Gandhi Nationa Centre for the Arts

# दो महान् कृतियाँ

### स्वाधीनता श्रोर उसके बाद :

१८४६ से १६४६ तक के पेतिहासिक काल में दिए गए, जनजन यहाम नेता जवाहरलाल नेहरू के ४६ मापसी का अनुपम संग्रह । राष्ट्रीय भावनाओं से कोतबोत, निर्मासकारी प्रयत्नों के किए प्रेरक इन मापसी से कीन भारतीय वंश्वित रहना शाहेगा ।

सुन्दर, बाक्यंक तथाई, य बानेक विश्वी सहित, ४५४ एवं। वासे इस संजित्त सम्ब का मूच्य केवस ४) है। बाक व्यव्या १००० बालगा।

### भारत की एकता का निर्माण:

राष्ट्रीय एकता के प्रणेता, सरकार युक्तम माई पटेल के २० वेतिहासिक भाषणों का अनुषम संग्रह । ''लोड पुरुष'' की अमर वाणी जुगयुगान्तर तक प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उत्साहवर्धक, प्रेरक व मागदर्शक रहेगी।

सुन्दर, मार्क्यक च्याहं, व स्रवेक विकों सहित, ११२ प्रकों वाले इस सजिवह प्राच्या का सूच्य केवल १) है। दाक स्थय १-८-७ स्रवाग ।

वपराक्त दोनों पुस्तके एक साथ मैंगाने पर डाक व्यव नहीं किया जाएगा ।

पिक्लकेशन्स दिवीजन ग्रीलंड सेकेटेरिएट, दिल्ली-प

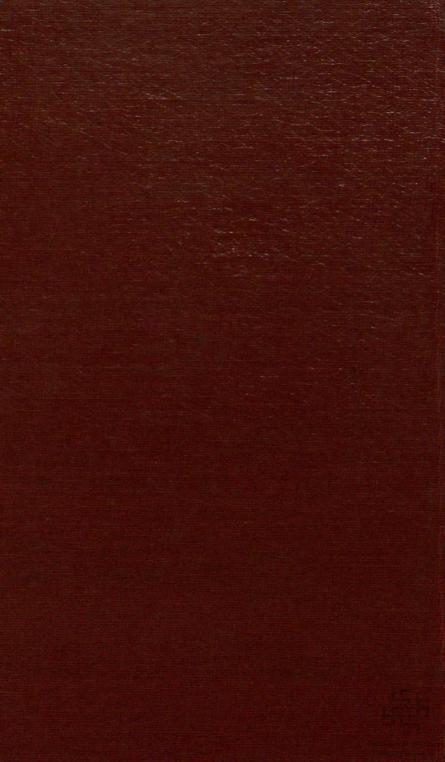